# जैन-लॉ

चम्पतराय जैन,

वैरिस्टर-षट्-लॉ, विद्यावारिधि.

₹,

प्रकाशक श्री दिगम्बर जैन परिषद्, विजनीर

१ स्टर ई०

Published by Shri Digambar Jain Parishad, Bijnaor. U. P.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd.
Benares-Branch.

## विषय-सूची

| विषय                                                          |               |       |       | प्रष्ठ     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------|------------|--|--|--|--|--|
| भूमिका हिन्दी अनुवाद की                                       | r             | •••   | • • • | P          |  |  |  |  |  |
| भूमिका (असली प्रन्थ व                                         | តិ )          |       | •••   | <b>v</b> o |  |  |  |  |  |
| •                                                             | *             |       |       |            |  |  |  |  |  |
| प्रथम भाग                                                     |               |       |       |            |  |  |  |  |  |
| प्रथम परिच्छेद—दत्तक विधि                                     | वे भीर पुत्र- | विभाग | •••   | 8          |  |  |  |  |  |
| हितीय '' —विवाह                                               |               | • • • | ***   | <b>११</b>  |  |  |  |  |  |
| तृतीय <sup>''</sup> —सम्पत्ति                                 | •••           |       | •••   | १७         |  |  |  |  |  |
| चतुर्घ '' —हाय                                                |               | •••   | ••    | રે€        |  |  |  |  |  |
| पञ्चम '' —स्रो-धन                                             | •••           | •••   | • •   | 8=         |  |  |  |  |  |
| षष्ठ '' —भरख-पोषा                                             | ष (गुज़ारा)   |       |       | ५२         |  |  |  |  |  |
| सप्तम '' —संरत्तकता                                           | •••           | •••   | • •   | ५६         |  |  |  |  |  |
| भ्रष्टम '' —िरिवाज                                            | •••           | ••    | ••    | પ્રન્દ     |  |  |  |  |  |
| द्वितीय भाग                                                   |               |       |       |            |  |  |  |  |  |
| त्रैवर्णिकाचार                                                | •••           | •••   | •••   | ६२         |  |  |  |  |  |
| श्रोभद्रबाहुमंहिता                                            | •••           | •••   | •••   | ६-६        |  |  |  |  |  |
| श्रीवर्द्धमान-नीति                                            | • • •         |       | ••    | ÆX         |  |  |  |  |  |
| इन्द्रनन्दि जिन-संद्विता                                      | • • •         |       | •••   | १०५        |  |  |  |  |  |
| <b>प</b> र्हन्नोति                                            | ••            | •••   | • • • | २१७        |  |  |  |  |  |
| नृतीय भाग<br>जैनधर्म श्रीर डाक्टर गैडि़ का ''हिन्दू कोड'' १४६ |               |       |       |            |  |  |  |  |  |
| जैनधर्म श्रीर डाक्टर गाँड का ''हिन्दू कोड''                   |               |       |       |            |  |  |  |  |  |

## भूमिका हिन्दी अनुवाद की

जैन-लॉ की श्रसली भूमिका श्रॅगरेज़ो पुस्तक में लिखी जा चुकी है। जिसका श्रमुवाद इस पुस्तक में भी सम्मिलित है। हिन्दो श्रमुवाद के लिए साधारणतः किसी प्रथक भूमिका की श्रावश्यकता न थी किन्तु कतिपय श्रावश्यक वातें हैं जिनका उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है। श्रीर इस कारण उनको इस भूमिका में लिखा जाता है—

- (१) जैन-लॉ इस समय न्यायालयों में श्रमान्य है, परन्तु वर्तमान न्यायालयों की न्याय-नीति यहां रही है कि यदि जैन-लॉ प्रयीप विश्वस्त रूप से प्रमाणित हो सकं तो वह कार्य रूप में परिणत होनी चाहिए। यह विषय ग्रॅगरेज़ी भूमिका व पुस्तक के तृतीय भाग में न्पष्ट कर दिया गया है।
- (२) पिछलं पचास वर्ष को श्रसन्तुष्टता के समय का चित्र भी तृतीय भाग में मिलेगा। जैन-लॉ के उपस्थित न होने के कारण प्राय: न्यायालयों के न्याय में भूल हुई है। कहीं कहीं दिवाज के रूप में जैन-लॉ के नियमों को भी माना गया है; श्रन्यथा हिन्दु-लॉ ही का श्रनुकरण कराया गया है। इस श्रसन्तुष्टता के समय में यह श्रसम्भव नहीं है कि कहीं कहीं विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रचलित हो गये हों।
- (३) अब जैनियों का कर्त्तव्य है कि तन, मन, धन से चेष्टा करके धपने ही लॉ का अनुकरण करें श्रीर सरकार व न्यायास्त्रयों

में इसे प्रचित्त करावें। इसमें बड़े मारी प्रयास की श्रावश्यकता पड़ेगी। अनायास ही यह प्रया नहीं टूट सकेगी कि जैनी हिन्दू हिस्सेन्टर हैं और हिन्दू-लॉ के पावन्द हैं जब तक वह कीई विशेष रिवाज साबित न कर दें। इसके सिवा कुछ ऐसे मनुष्य भी होंगे जो जैन-लॉ के प्रचार में अपनी हानि समभेंगे। श्रीर कुछ लोग तो योंही 'नवीन' श्रान्दोलन के विरुद्ध रहा करते हैं। ये गुलामी में श्रानन्द मानने के लिये प्रस्तुत होंगे। किन्तु इन दांनों प्रकार के महाशयों की संख्या कुछ अधिक नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ऐसे सज्जन बहुत से निकलेंगे जिनके लिए यह विषय श्रधिक मनोरज्जक न हो। यदि सर्व जैन जाति श्रर्थान् दिगम्बर्रा, श्वेताम्बरी श्रीर स्थानकवासी तीनों सम्प्रदाय मिलकर इस बात की चेष्टा करेंगे कि जैन-लॉ प्रचलित हो जाय तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि क्यों ऐसा न हो, यद्यपि प्रत्यच्तया यह विषय श्रामानी से सिद्ध न होगा।

- (४) यदि हम निम्नलिखित उपायों का अवलम्बन करें तेर अनुमानतः शीघ्र सफल हो सकते हैं—
  - (क) प्रत्येक सम्प्रदाय की अपनी अपनी समाजों में प्रथमत: इस जैन-ला के पच में प्रस्ताव पास कराने चाहिएँ।
  - (ख) फिर एक स्थान पर प्रत्येक समाज के नेताओं की एक सभा करके उन प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।
  - (ग) जो सज्जन किसी कारण से जैन-लॉ के नियमें। की भ्रपनी इच्छाओं के विरुद्ध पावें वे भ्रपनी इच्छाओं की पूर्ति वसीयत के द्वारा कर सकते हैं। इस भाँति धर्म और जाति की स्वतन्त्रता भी बनी रहेगी श्रीर उनकी मानसिक इच्छा की पूर्ति भी हो जायगी।

(घ) मुक्दमे बाज़ी की सूरत में प्रत्येक सच्चे जैनी का जो संसार श्रमण से भयभीत श्रीर मोच का जिज्ञासु है यही कर्त्तव्य है कि वह सांसारिक धन सम्पत्ति के लिए श्रपनी श्रात्मा की मिलन न करे श्रीर दुर्गित से भयभीत रहे! यदि किसी स्थान पर कोई रीति यथार्थ में जैन-लॉ के लिखित नियम के विरुद्ध है तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि जैन-लॉ तो यही है जो पुलक में लिखा हुआ है किन्तु रिवाज इसके विरुद्ध है। श्रीर उसकी प्रमाणित करना चाहिए।

इस पर भा यदि कोई सज्जन न माने तो उनकी इच्छा। किन्तु ऐसी अवस्था में किसी जैनी को उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। न उनकी अमत्य के पच में कोई माची ही मिलना चाहिए। वरन् जो जैनी माची में उपिथत हो उसकी साफ साफ और मत्य मत्य हाल प्रकट कर देना चाहिए। और सत्य बात को नहीं छुपाना चाहिए। जब उभय पच के गवाह स्पष्टतया सत्य बात का पच लेगे तो फिर किसी पच की हठअमी नहीं चलेगी। विचार होता है कि यदि इम प्रकार कार्यवाही की जायगी तो जैनला की स्वतन्त्रता की फिर एक बार स्थित हो जायगी।

- (५) इस जैन-लॉ में वर्तमान जैन शास्त्रों का संघह, विना इस विचार के कि ये दिगम्बरी वा श्वेताम्बरी सम्प्रदाय के हैं, किया गया है। यह हर्ष की बात है कि उनमें परस्पर मतभेद नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था (कानून) सब ही सम्प्रदायवाली की मान्य हो सकती है। धीर किसी की इसमें विरोध नहीं होना चाहिए।
- (६) जैत-लॉ ब्रीर हिन्दू-लॉ (मिताचरा) में विशेष भिन्नता यह है कि हिन्दू-लॉ में सम्मिलित-कुल में ज्वाइंटइस्टेट

(joint estate) धौर सरवाईवरशिप (survivorship) का नियम जैन-लॉ में ज्वाइन्ट टेनेन्सी ( joint tenancy) है। इनमें भेद यह है कि ज्वाइन्ट इस्टेट में यदि कोई सहभागी मर जाय तो इसके उत्तराधिकारी दायाद नहीं होते हैं; अवशिष्ट भागियों की ही जायदाद रहती है. श्रीर हिस्सी का तखमीना बटवारे के समय तक नहीं हा सकता है। परन्तु ज्वाईन्ट टेनेन्सी में (survivorship) सरवाईवर शिप सर्वेथा नहीं होता । एक सहभागी के मर जाने पर उसके दायाद उसके भाग के अधिकारी हो जाते हैं। इसलिए हिन्द-लॉ में खानदान मुश्तरिका मिताचरा की दशा में मृत भ्राता की विधवा की कोई हैसियत नहीं होती है श्रीर वह केवल भोजन-वस्त्र पा सकर्ता है। जैन-लॉ में वह मृत पुरुष के भाग की अधि-कारिया होगी चाहं उसकी विभक्ति हो चुकी हो वा नहीं हो चुकी हो । पुत्र भी जैन-लॉ के श्रनुसार केवल पैतामहिक सम्पत्ति में पिता का सहभागी होता है श्रीर अपना भाग विभक्त कराकर प्रथक करा सकता है। किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् वह उसके भाग की माता की उपस्थिति में नहीं पा सकता; माता की मृत्यु के पश्चात् उस भाग की पावेगा। श्रम्तु हिन्दु-लॉ में स्त्री का कोई अधिकार नहीं है। पति मरा श्रीर वह भिखारिए। हो गई। पुत्र चाहे अच्छा निकले चाहे बुरा माता को हर समय उसके समच कीडी कीडी के लिए हाथ पसारना श्रीर गिड़गिड़ाना पड़ना है । बहुतेरं नयं नवाब भीगविलास श्रीर विषय-सख में घर का धन नष्ट कर देते हैं। वेश्याये उनकी धन-सम्पत्ति द्वारा धानन्द करती हैं श्रीर उसकी जलैव व्यय करती हैं। माता श्रीर पत्नी घर में दो पैसे की भाजी को श्रकिचन बैठी रहती हैं। यदि भाई भतीजी के हाथ धन लगा ता वे काहे की मृतक की विधवा की चिन्ता करेंगे श्रीर यदि करेंगे भी तो टुकड़ों पर बसर करायेंगे।

यदि सै। भाग्यवश पित कहीं प्रथक दशा में मरा ते। विधवा की सम्पत्ति मिली किन्तु वह भी हीन ह्याती रूप में। कुछ भी उसने धर्म कार्य्य वा ग्रावश्यकता के निमित्त व्यय किया श्रीर मुक़दमा-छिड़ा। रोज़ इसी भाँति के सहन्त्रों मुक़दमे न्यायालये। में उपस्थित रहते हैं जिनसे कुदुम्ब व्यर्थ ही नष्ट होते हैं श्रीर परस्पर शत्रुता बँधती है। जैन-लाँ में इस प्रकार के मुक़दमे ही नहीं है। सकते।

पुत्र की उपस्थिति में भी विधवा का मृत पति की सम्पत्ति की स्वामिनी की हैसियत से पाना वास्तव में अत्यन्त लाभदायक है। इससे पुत्र को व्यापार करने का साहस होता है त्रीर वह आलम्य श्रीर जडता से बचता है। इसके सिवा उसकी सदाचारी श्रीर श्राज्ञाकारी बनना पड़ता है। जितना धन विषय सुख श्रीर हराम-खोरी में नयं नवाव व्यय कर देते हैं: यदि जैन-ला के अनुमार सम्पत्ति उनको न मिली होती तो वह सर्वधा नष्ट होने से बच जाता । यही कारण है कि जैनियों में सदाचारी व्यक्तियों की संख्या अन्य जातियों की अपेचा अधिकतर पाई जाती है। यह विचार, कि पुत्र के न होते हुए विधवा धन अपनी पुत्री श्रीर उसके पश्चात नाती अर्थात् पुत्री के पुत्र को दे देगी, व्यर्थ है। हिन्दु-लॉ में भी यदि पुत्र नहीं है ग्रीर सम्पत्ति विभाज्य है तो विधवा के पश्चान् पुत्री श्रीर उसके पश्चातृ नाती ही पाता है। पति के क़ुदुम्ब के लोग नहीं पाते हैं वरन् हिन्द्-लॉ के अनुसार तो नाती ऐसी विधवा की सम्पत्ति को पावेहीमा क्योंकि विधवा पूर्ण स्वामिनी नहीं होती है बरन केवल यावज्ञीवन अधिकार रखती है। यदि वह इच्छा भी करे तो भी नाती को अनधिकृत करके पति के भाई भतीजों की नहीं हे सकती। इसके विरुद्ध जैन-लॉ में विधवा सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है। पत्रो या नाती का कोई अधिकार नहीं होता। अतः यदि उसके पित के भाई भतीजे उसको प्रसन्न रक्खें छीर उसका आदर धीर विनय करें तो वह उनको संबका सब धन दे सकती है।

इस कारण जैन-लॉ की विशिष्टता सूर्यवत् कान्तियुक्त है। इसमें विरोध करना मूर्खता का कारण है। यह भी ज्ञात रहे कि यदि कहीं ऐसा प्रकरण उपस्थित हो कि पुरुष को अपनी की पर विश्वास नहीं है तो उसका भी प्रवन्ध जैन-लॉ में मिलता है। ऐसे अवसर पर दसीयत के द्वारा कार्य करना चाहिए और स्वेच्छानुकूल अपने धन का प्रवन्ध कर देना चाहिए। यदि कोई को दुराचारिणी है तो वह अधिकारिणी नहीं हो सकती है। यह स्पष्टतथा जैन-लॉ में दिया हुआ है। मेरे विचार में यदि ध्यान से देखा जायगा तो सम्पत्ति के नष्ट होने का भय नये नवावों से इतना अधिक है कि जैन-लॉ के रचयिताओं से आक्रोश का अवसर नहीं रहता है।

अस्तु जो सजन अपने धर्म से प्रेम रखते हैं श्रीर उसके खातन्त्र्य को नष्ट करना नहीं चाइते हैं श्रीर जिनको जैनी होने का गीरव है उनके लिये यही श्रावश्यक है कि वे अपनी शक्ति भर चेष्टा इस बात की करें कि विरुद्ध तथा हानिकारक अजैन कानुनों की दासता से जैन-लॉ को मुक्त करा दें। गुलामी में श्रानन्द्र माननेवाले सजने से भी मेरा अनुरोध है कि वे श्रांखें खोलकर जैन-लॉ के लाभों का समर्भे श्रीर व्यर्थ की बाते बनाने वा कलम चलान से निवृत्त होवें।

सी० आर० जैन

## भूमिका

जैन-लॉ एक स्वतन्त्र विभाग दाय भाग (jurisprudence) के सिद्धान्त का है। इसके ग्रादि रचियता महाराजा भरत चक-वर्ती हैं जो प्रथम तीर्थङ्कर भगवान ग्रादि नाथ भ्वामी (ऋषभदेवजी) के वहं पुत्र थे ।

यह सब का सब एक-दम रचा गया था। इसिलिए इसमें वह चिह्न नहीं पाये जाते हैं जो न्यायाधीशावलिक्वत (judge-made = जज मेड) नीति में मिला करते हैं, चाहे पश्चात् सामाजिक आवश्यकताओं एवं मानवी सम्बन्ध के अनुसार उसमें किसी किसी समय पर कुछ थोड़े बहुत ऐसे परिवर्तनों का हो जाना असम्भव नहीं है जो उसके वास्तविक सिद्धान्त के अविरुद्ध हों। जैन नीति विज्ञान उपासकाध्ययन शास्त्र का अङ्ग था जो अब विलीन हो गया है। वर्तमान जैन-लॉ की आधारभूत अब केवल निम्नलिखित पुम्तकें हैं—

१—भद्रवाहु संहिता, जो श्री भद्रवाहु स्वामी श्रुतकेवली के समय का जिन्हें लगभग २३०० वर्ष हुए न होकर बहुत काल पश्चात का संग्रह किया हुआ प्रन्य जान पड़ता है तिस पर भी यह कई शताब्दियों का पुराना है। इसकी रचना धीर प्रकाश सम्भवतः संवत् १६५७-१६६५ विक्रमी श्रयवा १६०१-१६०-६ ई० के अन्तर में होना प्रतीत होता है। यह पुस्तक उपासकाध्ययन के ऊपर निर्भर की गई है। इसके रचियता का नाम विदित्त नहीं है।

<sup>ः</sup> ई० जि० सं० ४३-४४।

२—श्रहें श्रोति—यह श्वेताम्बरी प्रन्य है। इसके सम्पादक का नाम श्रीर समय इसमें नहीं दिया गया है किन्तु यह कुछ अधिक कालीन श्रात नहीं होता है। परन्तु इसके श्रन्तिम श्लोक में सम्पादक ने स्वयं यह माना है कि जैसा उसने सुना है वैसा लिपि बद्ध किया।

३—वर्धमान नीति—इसका सम्पादन श्रो अमितगित श्राचार्य ने लगभग संवत् १०६८ वि० या १०११ ई० में किया है। यह राजा मुख को समय में हुए थे। इसके श्रीर मद्रवाहु संहिता को कुछ श्रोक सर्वथा एक ही हैं। जैसे ३०-३४ जो मद्रवाहु संहिता में नम्बर ५५-५६ पर उल्लिखित हैं। इससे विदित होता है कि देगों पुस्तकों के रचने में किसी प्राचीन प्रन्थ की सहायता ली गई है। इससे इस बात का भी पता चलता है कि भद्रवाहु-संहिता यद्यपि वह लगभग ३२५ वर्ष की लिखी है तो भी वह एक अधिक प्राचीन प्रन्थ के श्राधार पर लिखी गई है जो सम्भवतः ईसवी सन् के कई शताब्दि पूर्व के सम्राट् चन्द्रगुप्त मीर्थ्य के गुरु स्वामी भद्रवाहु के समय में लिखी गई होगी, जैसा उसके नाम से विदित होता है। क्योंकि इतने बड़े प्रन्थ में वर्द्धमान नीति जैसी छोटी सी पुस्तक की प्रतिलिप किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

४—इन्द्रनर्न्दो जिन संहिता—इसके रचियता वसुनन्दि इन्द्रनन्दि स्वामी हैं। यह पुस्तक भी उपासकाध्ययन ग्रंग पर निर्भर है। विदित रहे कि उपासकाध्ययन ग्रंग क्लोप हो गया है ग्रीर अब केवल इसके कुछ उपाङ्ग अवशेष हैं।

५—त्रिवर्णाचार—संवत् १६६७ वि० के मुताबिक १६११ ई० की बनी हुई पुस्तक है। इसके रचयिता भट्टारक सामसेन स्वामी

इस श्रंग के विषयों की सूची श्रोर वर्णन के निमित्ति ग० ब० बा० जगमन्दिर ठाउ जैनी की किताब भाउट छाइन्ज़ भाफ़ जैनिज्म देखनी चाहिए।

हैं जो मृत्त संघ की शास्त्रा पुष्कर गच्छ के पट्टाधीश थे। इनका ठीक स्थान विदित नहीं है।

६—श्रीम्रादिपुराग्रजी—यह प्रन्य भगवज्जिनसेनाचार्य्य कृत है जो ईसवी सन की नवीं शताब्दी में हुए हैं जिसकी स्रब लगभग १२०० वर्ष हुए हैं।

वर्तमान काल में बस इतने ही प्रन्थों का पता चला है जिनमें नीति का मुख्यत: वर्णन है। परन्तु इनमें से किसी में भी सम्पूर्ण कानून का वर्णन नहीं मिलता है। तो भी मेरा विचार है कि जो कुछ ग्रङ उपासकाध्ययन का लीप होने से बच रहा है वह सब कानून की कुल प्रावश्यकीय बातें के लिए यथेष्ट हो सकता है। चाहं उसका भाव समभने में प्रथम कुछ कठिनाइयी का सामना पडं। गत समय में निरन्तर दुर्घटनात्रों एवं बाह्य दुराचारों की कारण जैन मत का प्रकाश रसातल अथवा अन्धकप में छिप गया। जब भूँगरेज भाये ते। जैनियां ने भ्रपने शास्त्रों को छिपाया व सरकारी न्यायालयां में पेश करने का विरोध किया। एक सीमा तक उनका यह कृत्य उचित था क्योंकि न्यायालयों में किसी धर्म के भी शास्त्रों का कोई मुख्य सम्मान नहीं होता। कभी कभी न्यायाधीश श्रीर प्राय: ग्रन्य कर्मचारी शास्त्रों के पृष्ठों के लीटने में मुँह का श्रक लगाते हैं जिससे प्रत्येक धार्मिक हृदय को दुःख होता है। परन्त इस दुःख का उपाय यह नहीं है कि शास्त्र पेश न किये जावें। क्योंकि प्रत्येक कार्य समय के परिवर्तनों का विचार करते हुए अर्थात् जैन सिद्धान्त की भाषा में द्रव्य, चेत्र, काल श्रीर भाव की अपेचा से, होना चाहिए।

जैनियों के शास्त्रों को न्यायालयों में प्रविष्ट न होने देने का परिणाम यह हुआ कि अब न्यायालयों ने यह निर्णय कर लिया है कि जैनियों का कोई नीतिशास्त्र ही नहीं है (शिवसिंह राथ बनाम दाखा १ इस्राहाबाद ६८८ मुख्यतः ७०० पृष्ठ श्रीर हरनामप्रसाद ब० मण्डलदास २७ कलकत्ता ३७-६ पृ० )। यद्यपि सन् १८७३ ई० में कुछ जैन नीति-शास्त्रों के नाम न्यायालयां में प्रकट हो गये थे ( भगवानदाम तेजमल व० राजमल १०, बम्बई द्वाईकोर्ट रिपोर्ट २४६, २५५-२५६) । श्रीर इससे भी पूर्व सन् १८३३ ई० में जैन नीति-शास्त्रों का उन्त्रीख भ्राया है (गोविन्दनाय राय वर्ग गुलालचन्द ५ स्लेक रिपोर्ट सदर दीवानी अदालत कलकत्ता पृष्ठ २७६ )। न्यायालयां का इसमें कुछ अपराध नहीं हो सकता है। न्यायालयों ने तो प्रत्येक अवसर पर इस बात की कोशिश की कि जैनियों की नीति या कम से कम उनके रिवाजों की जॉच की जाय ताकि उन्हीं के अनुसार उनके भागड़ों का निर्णय किया जावे। सर ई० मानटेगा स्मिथ महादय ने शिवसिंह राय ब० दाखा (१ इला-हाबाद हद P. C.) के मुकदमें में प्रिवीकीसिल का निर्णय सुनाते समय व्याख्या की थी कि "यह घटना वास्तव में बडी ग्राश्चर्यजनक होती यदि काई न्यायालय जैनियों की जैसी बड़ी धीर धनिक समाजी को उनके यथेष्ट साची द्वारा प्रमाणित कानून श्रीर रिवाजों की पावंदी से रोकती, अगर यह पर्याप्त साचियों से प्रमाणित हो सकें।" प्रेम-चन्द पंपारा व० हुलासचन्द पेपारा १२ वीकली रिपोर्टर पृ० ४-६४ में भी जैन नोतिशास्त्रों का उल्लेख आया है। अनुमानतः न्याया-लयों के पुरानं नियमानुसार पण्डितों से शास्त्रों के अनुकूल व्यवस्था ली गई होगी। यह मुक्दमा सन् १८६६ ई० में फैसल हम्राथा।

हिन्दुश्रों को भी ऐसा ही भय ध्रपने शास्त्रों की मानहानि का था जैसा जैनियों को, परन्तु उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। जैनियों

की भाँति उन्होंने अपने धर्म-शास्त्रों को नहीं छिपाया और उनके छपने व छपाने में बाधक नहीं हुए। जैनियों की महासभा ने बारम्बार यही प्रस्ताव पास किया कि छापा धर्म विरुद्ध है। इसका परि-ग्राम यह हम्रा कि मन तक लोगों को यह प्रकट नहीं हुम्रा कि जैन-धर्म वास्तव में क्या है और कब से प्रारम्भ हुआ और इसकी शिचा क्या है; कीन कीन से नीति धीर नियम जैनियों की मान्य हैं तथा उनकी कानूनी पुस्तके वास्तव में क्या क्या हैं। रा० ब० बा॰ जुगमन्दर लाल जैनी बैरिस्टर-एट-ला भूत पूर्व चीफ जज हाई-कोर्ट इन्दौर से प्रथम बार इस कठिनाई का श्रनुभव करके जैन-लॉ नामक एक पुस्तक सन् १८०६ ई० में तैयार की जिसकी खगीय कमार दंवेन्द्रप्रसाद जैन श्रारा-निवासी ने १-६१६ ई० में प्रकाशित कराया। परन्तु यह भी सुद्रीग्य सम्पादक को अधिक अवकाश न मिलने एवं जैन समाज के प्रमाद के कारण ध्रपूर्ण ही रही श्रीर इसके विद्वान रचयिता ने विद्यमान नीति-पुस्तकों में से कुछ क संप्रह करने श्रीर उनमें से एक के अनुवाद करने पर ही संतोष किया। किन्तु इसके पश्चात् उन्होंने जैन-मित्र-मण्डल देहली की प्रार्थना पर वर्धमान नीति तथा इन्द्र नन्दी जिन संहिता का भी अनुवाद कर दिया है। इन अनुवादों का उपयोग मैंने इस प्रन्य में अपने इच्छानुसार किया है जिसके लिए अनुवादक महो-दय ने मुक्ते मैत्री-भाव से सहर्प धाक्का प्रदान की। मगर तो भी जैनियां ने कोई विशेष ध्यान इस विषय की थ्रोर नहीं दिया। हाँ. सन् १-६२१ ई० में जब डाक्टर गौड़ का हिन्द-कोड प्रकाशित हुआ श्रीर उसमें उन्होंने जैनियां का धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters ) लिखा उस समय जैनियों ने उसका कुछ विरोध किया श्रीर जैन-लॉ कमेटी के नाम से फॅंगरेज़ी-भाषा-विज्ञ वकीलों, शास्त्रज्ञ पण्डितों

श्रीर श्रत्भवी विद्वानों की एक समिति स्थापित हुई जिसने प्रारम्भ में भ्रच्छा काम किया परन्तु श्रन्ततः श्रनेक कारणों, जैसे दूर देशा-न्तरों से सदस्यों की एकत्रता कष्टसाध्य होना इत्यादि, के उपस्थित होने से यह कमंटी भी अपने उद्देश्य की पूरा न कर सकी। यह दशा जैन-समाज की वर्तमान समय में है तो इसमें क्या ब्राप्ट्यर्य है कि १८६७ ई० में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जैनियों पर हिन्दु-लॉ को लागू कर दिया (महावीरप्रसाद वनाम सुमस्मात कुन्दन कुँवर ८ वीक्की रिपोर्टर पृ० ११६ )। छोटलाल व० छुन्नू-लाल (४ कलकत्ता पृ० ७४४); बचेवी व० मकलनलाल (३ इलाहाबाद पृ० ५५): पैरिया श्रम्मानी ब० कृष्णा स्वामी (१६ मदराम १८२) व मण्डित कुमार य० फूलचन्द ( २ कलकना वी० नीट्स ए० १५४) यं सब मुक्दमे हिन्दू-लॉ के अनुसार हुए और गुलत निर्णय हुए क्यांकि इनमें जैन रिवाज ( नीति ) प्रमाणित नहीं पाया गया थ्रीर जां मुक्दमं सही भी फ़ैसल हुए सबह भी वानव में गुलत ही हुए। क्यांकि उनका निर्णय मुख्य जैन रिवाजों की आधी-

· उदाहरगार्थ दखा---

शिवसिंह राय ब० दाखो १ इत्हा० ६८८ प्री० काँ०; श्रम्मावाई ब० गोविन्द २३ वम्बई २४७; लक्ष्मीचन्द बनाम गद्दोबाई ८ इत्हा० ३१६; मानक-चन्द गोलेचा व० जगत सेठानी प्राण कुमारी बीबी १७ कलकत्ता ४१८; मोहना शाह व० दीपाशाह पञ्चाद रिकार्ड १६०२ न० १४; शम्भूनाथ व० ज्ञान-चन्द १६ इत्हा० ३७६ (जिसका एक देश सही फ़ैसला हुआ); हरनाम-प्रसाद व० मण्डिलदास २७ कल्ल० ३७६; मनोहरलाल व० बनारसीदास २६ इत्हा० ४६४; श्रशरफी कुँश्वर व० रूपचन्द ३० इत्हा० १६७; रूपचन्द व० जम्ब प्रसाद २२ इत्हा० २४७ प्री० कीं०; रूपम व० चुनीलाल श्रम्बूसेठ १६ बम्बई ३४७; मु० साना व० मु० इन्हानी बहु ७८ इंडियन केसेज (नाग-पुर) ४६९; मौजीलाल व० गोरी बहु सेकेण्ड धपील न० ४१६ (१८६७ नाग पुर जिसका हवाला इंडियन केसेज ७८ के पु० ४६९ में ई )।

नता के साथ (यदि ऐसे कोई रिवाज हों) मिताचरा कान्त से हुआ न कि जैन-खाँ के अनुसार जैसा कि होना चाहिए था।

इन मुक्दमों के पश्चात् जो श्रीर मुक्दमें हुए उनमें भो प्रायः यही दशा रही। परन्तु तो भो सरकार का उद्देश्य श्रीर न्याया- लयां का कर्तव्य यही है कि वह जैन-लॉ या जैन रिवाजों के श्रमुसार ही जैनियों के मुक्दमों का निर्माय करें। यह कोड इसी श्रमिलाषा से तव्यार किया गया है कि जैन-लॉ फिर स्वतन्त्रतापूर्वक एक बार प्रकाश में श्राकर कार्य में परिग्रत हो सके तथा जैनी श्रपने ही कानून के पायन्द रहकर श्रपने धर्म का समुचित पालन कर सके।

यह प्रश्न कि हिन्दू-लॉ की पाबन्दों में जैनियों का क्या बिग-इता है उत्पन्न नहीं होता है न होना ही चाहिए\*। इस प्रकार तो

\* इस बान के दिखाने के लिए कि यदि जैनी श्रपने कानून की पाबन्दी नहीं करने पायें में तो किस प्रकार की हानियां उपस्थित होंगी एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। जैनियों में पुत्र का श्रिधकार माता के श्राधीन रक्खा गया है जिसकी उपस्थित में वह विरुषा (दाय) नहीं पात! हैं। स्त्री श्रपने पति की सम्पूर्ण सम्पत्ति की पूर्ण स्वामिनी होती है। वह स्वतन्त्र होती हैं कि उसे चाहे जिसको दे डाले । उसका कोई रोक नहीं सकता, सिवाय इसके कि उसको छोटे बच्चों के पालन-पापण का ध्यान श्रवश्य रखना होता है। इस उत्तम नियम का यह प्रभाव है कि पुत्र की मदाचार, शील श्रीर श्राज्ञापालन में श्रादर्श बनना पड़ता है ताकि माता का उस पर प्रेम बना रहे । पुत्र की स्वतन्त्र स्वामित्व माता की उपस्थिति में देने का यह परिणाम होता है कि माना की श्राज्ञा निष्फल हो जाती है। जैनियां में दोषियों की संख्या कम होना जैसा कि श्रन्य जातियों की श्रपेत्ता वर्तमान में है जैन-कानृन बनानेवालों की बुद्धि-मत्ता का ज्वलन्त उदाहरण है। यदि जैनियों पर वह कानून लागू किया जाता है जिसका प्रभाव माता की ज़बान का बंद कर देना या उसकी श्राज्ञा की निष्पल बना देना है तो ऐसी दशा में उनसे इतने उत्तम सदाचार की आशा नहीं की जासकती।

हम यह भी पूछ सकते हैं कि यदि मुसलुमानों श्रीर ईस्नाइयों के मुक्दमे भी हिन्दू नीति के अनुसार फ़ैसल कर दिये जावें तो क्या हानि है। इस प्रकार किसी अन्य मत की नीति की पावन्दी से शायद कोई व्यक्ति सांसारिक विषयों में कोई विशेष हानि न दिखा सके। परन्तु स्वतन्त्रता के इच्छुकों को स्वयं ही विदित है कि प्रत्येक रीति कम (system) एक ऐसे दृष्टिकी ए पर निर्भर होता है कि जिसमें किसी दसरी रीति कम ( system ) के प्रवेश कर देने से सामाजिक विचार श्रीर श्राचार की स्वतन्त्रता का नाश हो जाता है श्रीर व्यर्थ हानि अथवा गड़बड़ी के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता । इतना कह देना भी यथेष्ट न होगा कि रिवाजों के रूप में ही जैन नीति के उद्देश्यों का पूर्णतया पालन हो सकता है और इसलिए अब तक जैसा होता रहा है वैसे ही होतं रहने दो। क्योंकि प्रत्येक कानून का जाननेवाला जानता है कि किसी विशेष रिवाज का प्रमा-ग्रित करना कितना कठिन कार्य है। सैंकड़ों माची श्रीर उदाहरगों द्वारा इसके प्रमाखित करने की आवश्यकता होती है जो माधारख मुकदमेवालों की शक्ति एवं छोटे मुकदमी की हैमियत से बाहर है। श्रीर फिर भी श्रन्याय का पूरा भय रहता है जैसा कि एक से श्रधिक अवसरों पर हो चुका है। समाज भी भयभीत दशा में रहता है कि नहीं भालूम माखिक साचियां द्वारा प्रमाणित होनेवाले रिवाज-विशेष पर न्यायालय में क्या निर्णय हो जाय। यदि कहीं फैमला उलटा पलटा हो गया ते। अशांति श्रीर भी बढ जाती है, क्योंकि यह (निर्णय ) वास्तविक जाति रिवाज के प्रतिकूल हुआ। किसी साधारण मुक्दमे में अन्याय हो जाना यद्यपि देषयुक्त है किन्त उससे अधिक हानि की सम्भावना नहीं है क्योंकि उसका प्रमाव केवल विपत्तियों पर ही पड़ता है। परन्तु साधारण रिवार्जा

को सम्बन्ध में ऐसा होने से उसका प्रभाव सर्व समाज पर पड़ता है। इसी प्रकार की थ्रीर भी हानियाँ है जो उसी समय दूर हो सकेंगी जब जैन-लॉ स्वतन्त्रता को प्राप्त हो जायगा।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जैन-धर्म हिन्दू-धर्म की शाखा है। श्रीर जैन-नीति भी वही है जो हिन्दुश्रों की नीति है। यह लोग जैनियां को धर्म-विमुख हिन्दू (Hindu dissenters ) मानते हैं। परन्तु वास्तविकता सर्वथा इसके विपरीत है। यह सत्य है कि हिन्दू-लॉ थ्रीर जैन-लॉ में श्रिधिक समानता है तो भी यदि आयाँ का स्वतन्त्र कानृन कोई हो सकता है तो जैन-लॉ हो हो सकता है। कारण कि हिन्दू-धर्म जैन-धर्म का स्रोत किसी प्रकार से नहीं हो सकता वरन् इसके विकद्ध जैन-धर्म हिन्दू-धर्म का सम्भवतः मूल हो सकता है। क्योंकि हिन्दू-धर्म थ्रीर जैन-धर्म में ठीक वही मम्बन्ध पाया जाता है जो विज्ञान श्रीर काव्य-रचना में हुआ करता है। एक वैज्ञानिक है दूसरा अलङ्कारयुक्त। इसमें से पहिला कौन हो मकता है थ्रीर पिछला कान इसका उत्तर टामम कारलाइल के कथनानुसार यो दिया जा सकता है कि विज्ञान ( serence ) का सद्भाव काव्य-रचना ( allegory ) से पूर्व होता है। भावार्थ, पहिले विज्ञान होता है श्रीर पीछे काव्य-रचना\*।

जैनी लाग धर्म-विमुख हिन्दू ( Hindu dissenters ) नहीं हो सकते हैं। जब एक धर्म दृसरे धर्म से पृथक् होकर निक-देखा स्वर्यिता की बनाई हुई निम्न पुम्तकें—

१ की आफ़ नॉलेज (Key of Knowledge) २ प्रेंक्टिल पाथ (Practical Path), ३ केनिफ्लोएन्स श्राफ श्रोगोज़िट्स (Confinence of Opposites ch. IX) श्रीर हिन्दू उदासीन साधु शङ्कराचार्य की रचित श्राह्मरामायण तथा हिन्दू पांण्डत के० नारायण श्राहर की रचित परमनेन्ट हिस्ट्री श्राफ़ भारतवर्ष (Permanent History of Bharatvarsha)।

लवा है तो उनके अधिकांश सिद्धान्त एक ही होते हैं। अन्तर केवल दो चार बातों का होता है। अब यदि हिन्द मत की अलंकार-युक्त न मानकर जैन मत से उसकी तुलना कर तो बहुत से अन्तर मिलते हैं। समानता केवल थोडी मी ही बातों में है, सिवाय इस बातों के जो लोकिक व्यवहार से सम्बन्ध रखती हैं। यहाँ तक कि संस्कार भी जो एक से मालूम पड़ते हैं वास्तव में उद्देश्य की अपंचा भिन्न हैं यदि उन्हें ध्यानपूर्वक देखा जाय । जैनी जगन का अनादि मानते हैं: हिन्दु ईश्वर-कृत । जैन मत में पूजा किसी अनादि निधन म्वयंसिद्ध परमात्मा की नहीं होती है वरन उन महान पुरुषों की होती है जिन्होंने अपनी उद्देश्य सिद्धि प्राप्त कर ली है और स्वयं परमात्मा वन गयं हैं । हिन्दू मत में जगत्-स्वामी जगत्-जनक एक ईश्वर की पूजा होती है। पूजा का भाव भी हिन्दू मत में वही नहीं है जो जैन मत में है। जैन मत की पूजा आदर्श पूजा (idealatory) है। उसमें देवता की भीग लगाना आदि क्रियाएँ नहीं होती हैं, न देवता से कोई प्रार्थना की जाती है कि इसका अमुक वन्त प्रदान करों। हिन्दू मत में दंवता के प्रसन्न करने से अर्थ-सिंखि मानी गई हैं। शास्त्रां के सम्बन्ध में तो जैन-धर्म ब्रीर हिन्दृ-धर्म में भ्राकाश पाताल का अन्तर है। हिन्दुओं का एक भी शास्त्र जैनियों को मान्य नहीं है श्रीर न हिन्दू ही जैनियों के किसी शास्त्र की मानते हैं। लेख भी शास्त्रों के विभिन्न हैं। चारों वेद थीर अठारह पुराखों का जा हिन्दू मत में प्रचलित हैं कोई अंश भी जैन मत के शास्त्रों में सम्मिलिन नहीं है, न जैन मत के पुज्य शालों का कोई अंग स्पष्ट अधवा प्रकट रीति से हिन्दू शास्त्रों में पाया जाता है। जिन क्रियाओं में हिन्दू और जैनियों की समा-नता पाई जाती है वह कंवल सामाजिक किया है। उनका भाव

भी जहाँ कहीं वह वार्मिक सम्बन्ध रखता है एक दूसरे के विपरीत है। साधारण सभ्यता सम्बन्धो समानता विविध जातियों में जो एक साथ रहती सहती चली आई हैं, हुआ ही करती है। मुख्यतः ऐसी दशा में जब कि उनमें विवाहादिक सम्बन्ध भी होते रहें जैसे हिन्दू भीर जैनियां में होते रहे हैं। कुछ सामाजिक व्यवहार जैनियों. हिन्दुओं श्रीर मुसलमान इत्यादि में एक से पाये जाते हैं। परन्त इनका कोई मुख्य प्रभाव धर्म-सम्बन्धो विषयों पर नहीं होता है। इसके अतिरिक्तराजाओं श्रीर बड़े पुरुषों की देखा देखी भी बहत सी बातें एक जाति की दसरी जाति में ले ली जाती हैं। ग्रापत्ति-काल में धर्म धीर प्राग्ररत्ता के निमित्त भी धार्मिक क्रियाओं में बहुत कुछ परिवर्तन करना पडता है। गत समय में भारतवर्ष में हिन्दुओं ने जैनियों पर बहुत से अत्याचार किये। जैन श्रावकों धीर साधुद्रों को घोर दु:ख पहुँचायं श्रीर उनका प्राग्रवात तक किया। ऐसी दशा में जैनियों ने श्रपने रत्तार्थ ब्राह्मणोय लोभ की शरण ली श्रीर सामाजिक विषयों में ब्राह्मणों की पूजा पाठ के निमित्त बुलाना आरम्भ किया<sup>।</sup> । यह रिवाज अभी तक प्रचलित है श्रीर श्रव

जॅ किंचिव उप्पादम् श्रण्णं विग्धं च तम्ब्रणासेई । दक्किया देज सुवण्णं गावी भूमित विष्प देवाणं ॥४॥ ११२ ।

१ स्वयं भद्रवाहु संहिता के एक दूसरे श्रथ्रकाशित भाग का निम्न श्लोक इस विषय को स्पष्टतया दर्शाना है—

भावार्थ — जो कोई भी खापत्ति या कष्ट श्रा पड़े तो उस समय ब्राह्मख देवताओं के सुवर्ण, गऊ झार पृथ्वी दान देना चाहिए। इस प्रकार उसकी शांति हो जाती है।

नेाट—जैनियों पर हिन्दुचों के चत्याचार का वर्णन बहुत स्थानों पर धाया है। निम्नोंकित लेख एक हिन्दू मन्दिर के सांभ पर है जो हिन्दुचा की जैनियों के प्रति गत समय की स्पर्धा ग्रीर धन्याय का ज्वलन्त उदाहरण है ( देखे।

भी विवाहादिक संस्कारों में बाह्ययों से काम लेते हैं। परन्तु धर्म सम्बन्धो विषय नितान्त पृथक हैं। उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। अनिभन्न तथा अर्ध विज्ञ पुरुषों ने आरम्भ में जैन-धर्म को बौद्ध-धर्म की शाखा समभ लिया था किन्तु अब इस अम में कदाचित ही कोई पड़ता हो। अब इसको हिन्दू मत की शाखा सिद्ध करने की कुछ बुद्धिमान उताक हुए हैं। सो यह अम भी जब उच्च कोटि के बुद्धि-मान इस खेर ध्यान देंगे शोद्य दूर है। जायगा।

नीति के सम्बन्ध में भी जैनियों श्रीर हिन्दुश्री में बर्ड वर्ड श्रन्तर हैं। जैनियां में दत्तक पारलीकिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं लिया जाता? । पुत्र के होने न होने से कोई मनुष्य पुण्य Studies in South Indian Jamism part II pages 34-35 ):-''सरमैळम के माम्भ-लेख यम्बन्धी विवरण से स्पष्टतया प्रकट है कि हिन्दुश्रों ने जैनियों पर किस किम प्रकार श्रन्याय किये जिससे उस देश में श्रन्ततः जैन-धर्म का श्रन्त हो गया । यह स्तम्भ-लेख वास्तव में शिवोपासक हिन्दुश्रों का ही है। संस्कृत भाषा में मलिख श्रजेन के मन्दिर के मण्डप के दायें श्रीर वायें तरफ स्तम्भो पर यह एक लगवा लेख है जिसमे उछिनित है कि सं १४३३ प्रजोत्पत्ति माघ बदी १४ मामवार के दिन सन्त के पुत्र राजा लिङ्ग ने. जे। भक्तयोत्मत्त शिवोपासक था, सर्भेटम के मन्दिर में बहुत सी भेंट चढ़ाई। इसमें इस राजा का यह कार्य भी सराहा गया है कि उसने कतिएय श्वेतास्वर जैनियों के सिर कार्ट। यह खेख दो प्रकार से विचारणीय है। प्रथम यह कि इससे प्रकट होता है कि श्रंध देश में ईमा की ग्यारहवीं शताब्दि के प्रथम चतुर्य भाग में शिवमतानुयायी जैनियों के साथ शत्र ता रखते थे। यह शत्रता सोलहवीं शताब्दि के प्रथम चतुर्थ भाग तक जानी दुरमनी वन गई। द्वितीय यह कि दिख्ण भारत में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की भी वहां के शिवोगसक लोग ऐसा सम्प्रदाय समझते थे जिसका श्रंत कर देना शैवो की श्रभीष्ट था।"

(२) देखां शिवकुमार बाई ब॰ जीवराज २१ करु॰ वी॰ नाट्म २७३, मानकचन्द्र बनाम भुजाळाळ ११ पञ्जाब रेकाड १६०६-४ इंडियन केसेज़ ८४४; वर्धमाननीति २८। पाप का भागी नहीं होता । बहुत से तीर्थक्कर पुत्रवान न होकर भी परम पूज्य पद को प्राप्त हुए। इसके विपरीत बहुत से मनुष्य पुत्रवान् होते हुए भी नरकगामी होते हैं। न तो जैन-धर्म का यह उपदेश है न हो सकता है कि कोई अपनी क्रियाओं या दानादि से किसी मृतक जीव को लाभ पहुँचा सकता है। पिण्डदान का शब्द जहां कहीं जैन नीति-शास्त्रों में मिलता है उसका वही धर्य नहीं है जो हिन्दुओं के शास्त्रों में पाया जाता है कि पितरों के लाभार्थ पिण्ड देना। एंसा प्रतीत होता है कि जैनियों ने यह शब्द भ्रत्या-चार के समय में ब्राह्मण जाति के प्रसन्नार्थ अपनी कुछ कानूनी प्रतकी में बढ़ा लिया। जैन-लॉ में पिण्डदान का ऋषे शब्दार्थ में लगाना होगा । जैसे सपिण्ड का अर्थ शारीरिक अथवा शरीर सम्बन्धी है उसी प्रकार विण्डदान का अर्थ विण्ड का प्रदान करना, अथवा वीर्य-दान करना, भावार्थ पुत्रोत्पत्ति करना है जिसके द्वारा पिण्ड अर्थात् शरीर की उत्पत्ति होती है। जैन-सिद्धान्त के अनुसार पिण्डदान का इसके अतिरिक्त और कोई ठीक अर्थ नहीं हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अर्हकोति में जो ज्वेताम्बर सम्प्रदाय का एक मात्र नीति-सम्बन्धी प्रन्थ है पिण्डदान का उल्लेख कहीं भी नहीं श्राया है।

न्त्रियों के अधिकारों के विषय में भी जैन-लॉ श्रीर हिन्दू-लॉ में बहुत बड़ा अन्तर है। जैन-लॉ के अनुसार श्वियाँ दाय भाग की पूर्णितया अधिकारिणी होती हैं। हिन्दू-लॉ में उनको केवल जीवन पर्यंत (life estate) अधिकार मिनता है। सम्मित्त का पूर्ण खामित्व हिन्दू-लॉ के अनुसार पुरुषों ही को मिलता है। पन्नो पूर्णितया अर्घीङ्गिनी के रूप में जैन-लॉ में ही पाई जाती है। पुत्र

<sup>(</sup>३) भदवाह सं० ८--१।

भी उसके समन्न कोई अधिकार नहीं रखता है। जैन-लॉ में लडका केवल बाबा (पितामद्व ) की संपत्ति में श्रिधिकारी है। पिता की निजी न्यावर सम्पत्ति में उसको केवल गुज़ारे का अधिकार प्राप्त है। श्रीर श्रपनं जङ्गम द्रव्य का पिता पूर्ण श्रधिकारी है चाहे जिस प्रकार व्यय करं । इसके अतिरिक्त हिन्दु-लॉ में अविभाजित दशा की प्रशंसा की गई है। जैन-लॉ में उसका निषेध न करने हुए भी पृथक्ता का श्रायह है ताकि धर्म की बृद्धि हो । जैन-लॉ में श्रविभाजित सम्पत्ति भी सामुदायिक द्रव्य ( tenancy in common ) के रूप में है न कि मिताचरा के अनुसार अविभक्त सम्पत्ति (joint estate) के तीर पर । यदि कोई पुत्र धर्मश्रष्ट एवं दुष्ट वा ढीठ है श्रीर किसी तरह में न माने ता जैन-नीति के अनुमार उसकी घर से निकाल हेने की बाज्ञा है परन्तु हिन्द-लॉ के ब्रनुसार ऐसा नहीं हो सकता। इसी प्रकार के अन्य भंदात्मक विषय हैं जो हिन्द-लॉ और जैन-लॉ के अवलाकन सं खयं ज्ञान हा जाते हैं। इसलिए यह कहना कि जैन-धर्म हिन्दु-धर्म की शाखा है श्रीर जैन-ला, हिन्दु-लॉ समान हैं नितान्त मिश्या है।

अन्तिम सङ्कालित भाग में मैंने वह निबन्ध जोड़ दिया है जो डाट गीड़ के दिन्दू-कोड के सम्बन्ध में लिखा था। परन्तु उसमें से वह भाग छोड़ दिया हैं जिसका वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा उसमें कुछ ऐसे विशेष नोट बढ़ा दिये गये हैं जिनसे इस बात का ऐतिहासिक ढंग से पता लगता है कि जैनियों पर हिन्दू-लॉ को लागू करने का नियम कैसे स्थापित किया गया।

श्रम्ततः मैं उन विनयोन्मत्त धर्मप्रेमियों से जो श्रमी तक शास्त्रों के छपाने का विरोध करते चले झाते हैं अनुरोध करूँगा कि श्रव वह समय नहीं रहा है कि एक दिन भी श्रीर हम अपने शास्त्रों को छिपाये रहें। यदि उनको शास्त्र सभा के शास्त्र को मन्दिर से ले जाकर न्यायालयों में प्रविष्ट करना रुचिकर नहीं है ( जिसको मैं भी ध्रमुचित समभता हूँ ) तो उनको ध्रपने शास्त्रों को छपवाना चाहिए ताकि छापे की प्रतियों का अन्य प्रत्येक स्थान पर प्रयोग किया जा सके, श्रीर जैन-धर्म, जैन-इतिहास श्रीर जैन-लॉ के संबंध में जो किंवह तियाँ संसार में फैल रही हैं दूर हो सके ।

लन्दन २४-६-२६

चम्पतराय जैन,
वैरिस्टर-एट-ला, विद्यावारिधि ।

## जैन-लॉ

#### प्रथम भाग

#### प्रथम परिच्छेद

#### दत्तक विधि और पुत्र-विभाग

यों कहने की लीग बहुत प्रकार के सम्बन्धियों की पुत्र (१) शब्द से सम्बोधित कर देते हैं। परन्तु कानून के अनुसार पुत्र दी ही प्रकार के माने गये हैं (१) एक औरस (२) दूसरा दक्तक (२)।

श्रीरस पुत्र विवाहिता की से उत्पन्न हुए की, श्रीर इत्तक जी गांद लिया हो उसे कहते हैं। सर्व पुत्रों में श्रीरस श्रीर दत्तक ही मुख्य पुत्र गिने गये हैं। गीया पुत्र जब गांद लियं जावें तभी पुत्रों की भाँति दायाह हो सकते हैं अन्यथा श्रपने वास्तविक सम्बन्ध से

<sup>(</sup>१) जैसं सहोदर ( छघु आता ), पुत्र का पुत्र. पाछा हुआ बचा इत्यादि ( देखो भद्रवाहु संहिता ८०-८३; वर्ध मान नीति २--४; इन्द्र॰ जि॰ सं॰ ३२--३४; अहं ॰ ६६-७३; त्रिवर्णाचार ६। ६; नीतिवाक्यामृत अध्याय ३१)। इनमें कहीं कहीं विरोध भी पाया जाता है जो अनुमानतः कृानून को काच्य अर्थाद पद्य में लिखने के कारण हो गया है। क्योंकि काच्य-रचना कृानून लिखने के लिए उचित रीति नहीं है।

<sup>(</sup>२) देखो उपर्युक्त प्रमाण नं० १।

यदि वह अधिकारी हों तो दायाद होते हैं जैसे लघु आता । औरस और दत्तक दोनों ही सपिण्ड गिने जाते हैं और इसलिए पिण्डदान करनेवाले अर्थात् वंश चलानेवाले माने गये हैं। शेष पुत्र यदि अपने वास्तविक सम्बन्ध से सपिण्ड हैं तो सपिण्ड होंगे अन्यया नहीं।

दत्तक पुत्र में वह पुत्र भी सम्मिलित है जो क्रांत कहलाता है जिसका अर्थ यह है कि जो मोल लेकर गोद लिया गया हो। जिस शास्त्र (३) में क्रांत को अनिधकारी माना है वहाँ तात्पर्य कंवल माल लिये हुए वालक से हैं जो गोद नहीं लिया गया हो। नीतिवाक्यामृत (४) में जो पुत्र गुप्त रीति में उत्पन्न हुआ हो अथवा जो फेंका हुआ हो वह भी अधिकारी तथा पिण्डदान के योग्य (कुल के चलानेवालं) माने गये हैं, परन्तु वास्तव में वे औरस पुत्र ही हैं। किसी कारण में उनकी उत्पत्ति की छिपाया गया या अनम के पश्चातृ किसी हेतु विशेष में उनकी प्रथक कर दिया गया था।

चारों वर्णों में एक पिता की मन्तान यदि कई भाई एकत्र (शामिल) रहते ही छीर उनमें से एक के ही पुत्र हो ता सभी भाई पुत्रवाले कहलावेंगे (प्र) इस प्रश्न का कि क्या वह छन्य भाई अपने लिए पुत्र गांद ले सकते हैं कोई उत्तर नहीं दिया गया है। परन्तु यह स्पष्ट है कि यदि वह एकत्र न रहते हों तो उनकी पुत्र गोंद लेने में कोई बाधा नहीं है। छीर इस कारण से कि विभाग की मनाही नहीं है छीर वह चाहे जब अलग-अलग हो सकते हैं यह परिणाम निकलता है कि उनकी गांद लेने की मनाही नहीं है। हिन्दू-ला में भी ऐसा ही नियम था (देखें। मनुस्मृति हन्न

<sup>(</sup>३) नी० वा० भ्रध्याय ३९।

<sup>(8) ,, ,, ,,</sup> 

<sup>(</sup>१) भद्र० संहि० ३८, श्रह ० १००।

१८२) परन्तु ग्रव इसका कुछ ज्यवहार नहीं है (देखों गैंड़ का हिन्दू कोड द्वितीयाष्ट्रित पृ० ३२४)। यदि कोई ज्यक्ति बिना गोद खिए मर जाय तो दूसरे भाई का पुत्र उस मृतक के पुत्र की भाति श्रिधिकारी होगा।

यदि किसी पुरुष के एक से अधिक स्त्रियाँ हो और उनमें से किसी एक के पुत्र हो तो वह सब स्त्रिया पुत्रवती समभी जावेंगी (६)। उनको गोद लेने का अधिकार नहीं होगा (७)। क्योंकि स्त्रियाँ अपने निमित्त गोद नहीं लें सकती हैं केवल अपने मृतक पित के ही लिए ले सकती हैं। और केवल उसी दशा में जब कि वह मृतक पुत्रवान न हो। वह एक स्त्री का लड़का उन सबके धन का अधिकारी होगा (७)।

#### कीन गोद ले सकता है

श्रीरस पुत्र यदि न हो ( $\subseteq$ ) या मर गया हो ( $\stackrel{*}{\leftarrow}$ ) ता पुरुष श्रपने निमित्त गोद ले सकता है (१०) या श्रीरस पुत्र को उसके दुराचार के कारण निकाल दिया हो श्रीर पुत्रत्व ते दिया गया हो तो भी गोद लिया जा सकता है (११)।

यदि पुत्र अविवाहित मर गया हो ता उसके लिए गांद नहीं लिया जा सकता ( ﴿ ) अर्थात् उसके पुत्र के तौर पर नहीं लिया जा सकता। दत्तक पुत्र को यदि चारित्र्यभ्रष्टता के कारण निकाल

<sup>(</sup>६) भद्र० संहि० ३६; श्रह ० ६८।

<sup>( 9 ) &</sup>quot; " 80; " 85!

<sup>(</sup>म) " " ४१; " मम--- महः; वर्षाः ३१---३४।

<sup>(</sup>१) '' '' ४६: व० नी० ३४।

<sup>(</sup>१०) '' '' ४१; श्रह<sup>°</sup>० मम—म्हः; व० नी० ३४ ।

<sup>(</sup>११) घ० नी० ८६---८६।

दिया गया हो ते। भी उसके बजाय दूसरा लड़का गोद लिया जा सकता है (१२)।

यदि पित मर गया हो तो विधवा भी गोद ले सकती हैं (१३)। विधवा को अनुमित की आवश्यकता नहीं हैं (१४)। यदि दो विधवा हों तो बड़ी विधवा को छोटी विधवा को अनुमित के बिना गोद लेने का अधिकार प्राप्त हैं (१६)। सास बहु दोनों विधवा हों तो विधवा बहु गोद ले सकती हैं (१६)। बशते कि दाय बहु ने पाया हो जो उसी दशा में सम्भव है जब पुत्र पिता के पश्चात मरा हो। अभिप्राय यह है कि जायदाद जिसने पाई है वहीं गोद ले सकता है। जिसने जायदाद विरसे में नहीं पाई है वह गोद लेकर वारिस जायज़ की वरसे से महरूम नहीं कर सकता। विधवा बहु सास की आज्ञा से गोद लेवे (१७)। परन्तु यह भी उपदेश मात्र है न कि लाज़मी शर्च मालूम पड़ती है सिवाय उस अवस्था के जब कि सास जायदाद की अधिकारियी है। ऐसी दशा में उसकी अनुमित का यही अभिप्राय होगा कि उसने विरसे से हाथ खीच लिया और दत्तक पुत्र वह जायदाद प्रावेगा। दत्तक

<sup>(</sup> ३२ ) वर्धे० २६; श्रही० ६६-६६ ।

<sup>(</sup>१३) '' २८व३०; '' ५७ व १३२: भद्र० ७५।

<sup>(</sup> १४ ) श्रशरफी कुँवर ब० रूपचन्द्र, ३० इलाहाबाद १६७। शिवकुमार ब० ज्योराज २५ कल० वीकली नेाट्स २७३ P.C.। ज्योराज बनाम शिवकुँवर इं० केमेज ६६ ए० ६५। मानक चन्द्र ब० मुन्नालाल, ६५ पञ्जाब रिकाई १६०६ ई० = ४ इं० के० मध्य। मनाहरलाल ब० बनारसी दास २६ इला० ४६५।

<sup>(</sup> ११ ) श्रशरफी कुँवर व० रूपचन्द ३० इन्हाहाबाद १६७; श्रमावा ब० महदगोडा२२ वस्बई ४१६।

<sup>(</sup>१६) भद्र० ७४; स्रह ० ११०।

<sup>(</sup>१७) भद्र० ११६।

पुत्र को अविवाहित मर जाने पर उसके लिए कोई पुत्र गोद नहीं ले सकता है (१८)। उसकी विधवा माता उसका धन जामाता को दे दे वा बिराहरी के भोजन वा धर्म-कार्य में खेच्छानुसार लगावे (१६)। अभिप्राय यह है कि उसके विरसे की अधिका-रिग्गी उसकी विधवा माता ही होगी जो सम्पूर्ण श्रधिकार से उसकी पावेगी : वह विधवा अपने निमित्त दुसरा पुत्र भी गोद ले सकती है (२०) अर्थात् अपने पति के लिए (२१) उस मृतक पुत्र की लिए नहीं लं सकती है। एक मुक्तदमें में जिस का निर्णय हिन्द-लॉ के अनुसार हुआ, जैन विधवा का पहिले दत्तक पुत्र कं मर जाने पर दूसरा पुत्र गोद लेने का अधिकार ठीक माना गया (२२)। दत्तक लोने की सब वर्षों को आज्ञा है (२३)। बम्बई प्रान्त के एक मुकदमें में जिसका निर्णय रिवाज के अनुसार सन् १८-६६ ई० में हुआ जिसमें पिता की जीवन अवस्था में पुत्र की मर जाने से सर्व सम्पत्ति उस मृतक पुत्र की विधवास्त्रों ने पाई, परन्तु वडी विधवा ने पुत्र गांद ले लिया. इसे न्यायालय ने उचित ठहराया यद्यप छोटी विधवा की विना सम्मति यह कार्य हुआ था (२४)।

<sup>।</sup> १८) भद्र० ४६; श्रह ० १२१—१२२ व १२४; वर्ध ० २०—३२।

<sup>(</sup> ४६ ) भद्र० ४म; श्रह ० १२३; वर्घ ० ३३--३४।

<sup>(</sup>२०) वर्ष ० ३४ श्रीर देखो श्रिया श्रम्मानी ब० कृष्णम्बामी १६ मद्-रास १=२।

<sup>(</sup>२१) श्रह ० १२४।

<sup>(</sup> २२ ) लक्ष्मीचन्द व० गदृबाई म इला० ३१६।

<sup>(</sup> २३ ) ऋहै० ८६।

<sup>(</sup>२४) श्रमावा व० महद गोडा २२ वस्वई ४१६ श्रीर देखी श्रशरफ़ी कुँ सर ब० रूपचन्द ३० इला० १६७।

#### कीन दत्तक हो सकता है

जिसके कारण मनुष्य सपुत्र कहलाता है अर्थात् प्रथम पुत्र गोद नहीं देना चाहिए (२५) क्योंकि प्रथम पुत्र से ही पुरुष पुत्रवाला (पिता) कहा जाता है (२६)! संसार में पुत्र का होना बड़ा झानन्ददायक समम्का गया है (२७)! पुण्यात्माओं के ही बहुत से पुत्र होते हैं जो सब मिलकर अपने पिता की सेवा करते हैं (२८)! हिन्दू-लॉ की माँति अनुमानत: यह मनाही झावश्यकीय नहीं है और रिवाज भी इसके अनुसार नहीं है (२८)!

खड़का गाद लेनेवाली माता की उम्र से बड़ी उम्र का नहीं होना चाहिए (३०)। कोई बन्धन कुँ आरेपन की जैन-लॉ मे नहीं है (३१)।

देवर, पित के भाई का पुत्र, पित के कुटुम्ब का बालक (३२), पुत्री का पुत्र (३३) गोद लियं जा सकते हैं। परन्तु उक्त क्रम की ध्रपेचा से गोद लेना श्रेष्ठतर होगा (३४)। इनके स्रभाव मे पित

- (२४) आई० ३२।
- (२६) भद्र० ७।
- (२७) भद्र० १, श्रह्० १२।
- ( २८ ) छाई० १३।
- ( २६ ) गीड़ का हिन्दु कोड हिनीयावृत्ति ३८२।
- ( ३० ) भद्र० ११६ मगर देखो मानकचन्द्र ब० मुझालाल ६४ पंजा० रेकार्ड १६०६ = ४ इंडियन केसेज़ = ४४ ।
  - (३१) इन्द्र० १६।
- (३२) इन्द्र० १६ मगर देखे। मानकचन्द्र ६० मुझालाल ६५ पञ्जाब रे० १६०६ = ४ इ० के० ८४४ (निस्वत देवर के गोद लेने के )।
- (३३) होमाबाई व० पंजियाबबाई १ वी० रि० १०२ प्री० कीं०; शिवसिंहराय व० दास्तो १ इला० ६८६ प्री० कीं०।
  - (३४) कहं श्रीति ४४--४६।

को गोत्र का कोई भी खड़का गोद लिया जा सकता है (३४)। बड़ों आयु का, विवाहित पुरुष तथा संतानवाला भी गोद लिया जा सकता है (३५)। लड़की और वहिन के पुत्र को भी गोद लेने की आज़ा है (३६)।

#### गाद लेने की विधि

वास्तव में गोद में देना आवश्यक है (३७) परन्तु यदि वह असम्भव हो तो किसी अन्य प्रकार से देना भी यथेष्ट होगा (३८)।
किन्तु दे देना आवश्यक है (३६)। इसका लेख भी यथासम्भव होना
चाहिए और रिजस्टरी होना चाहिए। प्रात:काल दत्तक लेनेवाला
पिता मन्दिर में जाकर द्वारोद्घाटन करके श्रीतीर्थकरदेव की पूजा करे
और दिन में कुटुम्ब एवं बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके चनके
सामने पुत्र-जन्म का उत्सव मनावे और सब आवश्यक संस्कार
पुत्र-जन्म की भाँति करे। इससे प्रकट होता है कि श्रीतीर्थकरदेव
की पूजा और वास्तव में गोद में दे देना अत्यन्त आवश्यक बातें हैं।
परन्तु रिवाज के अनुसार यदि वास्तव में गोद में दे दिया गया है ते

<sup>(</sup>३४) हसन श्रली व॰ नागामळ १ इला॰ २८८। मानकचन्द व॰ मुकालाल १४ पञ्जाब रे॰ १६०६ = ४ इंडियन केसेज़ ८४४; मनाहरलाल व॰ वनारसीदास २६ इला॰ ४६४; अशरफ़ी कुँवर व॰ रूपचन्द ३० इला॰ १६७; जमनावाई व॰ जवाहरमल ४६ इंडि॰ के॰ ८१।

<sup>(</sup>३६) लक्ष्मीचन्द ब॰ गद्दो॰ द इला॰ ३१६; इसन श्रती ब॰ नागामल ९ इला॰ २८८।

<sup>(</sup>३७) भद्र०४६--- १३; अर्ह० ४६--- ६४; गाँड का हिन्दू कोड द्वि० वृ० ३६६।

<sup>(</sup> ३८ ) शिव कुँवर ब० जीवराज २४ कळ० वी• नेा० २७३ प्री० कींै०।

वह भी अनुभानतः यथेष्ट माना जाय। हिन्दू-लॉ के अनुसार पुत्र के माता ियता के अतिरिक्त और कोई उसका सम्बन्धी गे।द नहीं दे सकता। परन्तु जैन-लॉ में ऐसा कोई प्रतिबन्धक नियम नहीं है। जैन-नीति के अनुकूल अनाथ भी गोद लिया जा मकता है (४०)। यदि पुत्र वयस्प्राप्त (बालिग्) हो तो उसकी सम्मति वा छोटी अवस्था में उसके किसी सम्बन्धी की सम्मति भी पर्याप्त होगी (४१)। यदि माता और कुटुम्बी जन सहमत हों तो पुत्र गोद दिया जा सकता है (४२)।

जब कोई विधवा गोद ले ता उस विधवा को चाहिए कि सर्व सम्पति का भार ध्रपने दत्तक पुत्र को सैं।प दे ग्रीर स्वयं धर्म-कार्य में संलग्न हो जाय (४३)।

#### दत्तक पुत्र लेने का परिणाम

दत्तक पुत्र भीरस पुत्र के समान दी होता है (४४)। माता षिता के जीवन पर्यन्त दत्तक पुत्र को कोई अधिकार उनकी और पैतामहिक (मीरुसी अर्थात् बाबा की) सम्पत्ति को बेचने वा गिरवी रखने का नहीं है (४५)।

यदि दत्तक पुत्र अयोग्य (कुचलन ) हो या सदाचार के नियमों के विरुद्ध कार्य करने लगे या धर्म-विरुद्ध हो जाय और किसी प्रकार न माने, तो उसे न्यायालय द्वारा चाहे वह विवाहित हो

<sup>(</sup> ४० ) गाँड का हिन्दू के।ड द्वि० वृ० ३६७। पुरुषोत्तम व० बंनीचन्द २३ बम्बई लाँ रिपोर्टर २२७ = ६१ इंडि० के० ४६२।

<sup>(</sup>४१) मानकचन्द व० मुन्नालाल १४ पञ्जाय रे० ११०६ = ४ इंडि० के० =४४।

<sup>(</sup> ४२ ) स्रशरकी कुँसर व॰ रूपचन्द ३० इला० ११७।

<sup>(</sup> ४३ ) भद्र० ४४ श्रीर ६६।

<sup>(</sup> ४४ ) आहे० ४८।

<sup>(</sup> ४१ ) भद्र० ६०।

स्थवा स्विवाहित हो घर से निकाल दे सीर न्यायालय के द्वारा उससे पुत्रत्व सम्बन्ध छोड़ दे (४६)। फिर उसका कोई स्थि-कार शेष नहीं रहेगा (४७)। इससे यह प्रकट है कि जैन-लॉ में पुत्रत्व तोड़ाने का (declaratory\*) मुक़दमा हो सकता है। उस मुक़दमे का फ़ैसला करते समय प्राकृतिक न्याय को लक्ष्य रक्खा जायगा। अई जीति के शब्द इस विषय में इतने विशाल हैं कि उसमें औरस पुत्र भी श्रा जाता है (४८)।

यदि दत्तक पुत्र माता पिता की प्रेमपूर्वक सेवा करता है भ्रीर उनका आज्ञाकारी है तो वह भ्रीरम के समतुल्य ही समभ्का जायगा (४-६)।

यदि दत्तक लेने के पश्चात् श्रीरस पुत्र उत्पन्न हो जाय ता दत्तक को चतुर्थ भाग सम्पत्ति का देकर पृथक् कर देना चाहिए ( ५० )।

परन्तु यह नियम तब ही लागू होगा जब वह पुत्र पिता की सवर्णा को से उत्पन्न हो। असवर्णा की की सन्तान केवल गुज़ारे की अधिकारी है (५१)। परन्तु यह विषय कुछ अस्पष्ट है क्योंकि अनुमानतः यहाँ असवर्णा शब्द का अर्थ शूद्रा को का है। क्योंकि जैन नीति में उच्च जाति के पुरुष की संतान, जो शूद्र की से हो, गुज़ारे मात्र की अधिकारी

<sup>(</sup>४७) ,, ২४; ,, ,, २७; ,, হর।

<sup>ः</sup> Declaration—सूचना, वोषणा।

<sup>(</sup> ४८ ) ऋहं० ८६—८८ श्रीर ६४।

<sup>(</sup> ४६ ) ,, ধন।

<sup>(</sup>४०) भद्र० ६६---६४; वर्ष० ४---६; ग्रह ० ६७---६८। रुपभ व० चुक्रीलाल अम्बूरोठ १६ बम्बई ३४७।

<sup>(</sup> ११ ) श्रहंसीति ६६; वर्षे० ४।

है। अनुमानतः रचियता के विचार में केवल यह विषय था कि वैश्य पिता के एक वैश्य वर्ष और दूसरी शूद्र वर्ष की ऐसी दो कियाँ हों और दसक लेने के पश्चात् उस पिता के पुत्र उत्पन्न हो जाय तो यदि यह पुत्र वैश्य को से उत्पन्न हुआ है तो दत्तक पुत्र को सम्पत्ति का चतुर्थ भाग दिया जायगा और शेष औरस पुत्र लेगा, परन्तु यदि पुत्र शूद्रा स्त्रों से उत्पन्न हुआ है तो वह दत्तक पुत्र को अनिधकारी नहीं कर सकेगा केवल गुज़ारा पावेगा जो उसे जैन-ला के अनुसार प्रत्येक दशा में मिलता।

पगड़ी बाँधने के योग्य श्रीरम पुत्र ही होता है ( ५२ )। परन्तु यदि श्रीरस पुत्र के उत्पत्र होने से प्रथम ही दत्तक पुत्र के पगड़ी बाँध दी गई है तो श्रीरम पुत्र के पगड़ी नहीं बँधेगी, किन्तु दोनें समान भाग के श्रिधकारी होंगं ( ५२ )।

श्रीरस तथा दत्तक दोनों ही प्रकार के पुत्र यदि माता की श्राज्ञा के पालन में तत्पर, विनीत एवं श्रन्य प्रकार गुणवान हों श्रीर विद्यापार्जन में संलग्न रहें तो भी वे साधारण कुल-व्यवहार के श्रितिरिक्त कोई विशेष कार्य माता की इच्छा तथा सम्मति के बिना नहीं कर सकते (५३)। यह नियम पुत्र की नाबालग़ी के सन्बन्ध में लागू होता मालूम पड़ता है अथवा उस सम्पत्ति से लागू है जो माता को दाय भाग में मिली है जिसके प्रवन्ध करने में पुत्र स्वतन्त्र नहीं है। अन्य अवस्थाओं में यह नियम परामर्श तुल्य ही है (५४)।

<sup>(</sup> ४२ ) भद्र ० ६३—६४; वर्ष ० ४—६; ग्रह ० ६७—६८।

<sup>(</sup> ४३ ) वर्ष ० १८—१६; स्रहे० ८३—८४।

<sup>(</sup> १४ ) शह ० १०४।

## द्वितीय परिच्छेद

#### विवाह

पुरुष को ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जो उसके गोत्र की नहीं वरन किसी अन्य गोत्र की हो परन्तु उस पुरुष की जाति की हो और जो आरोग्य, विद्यावती, शीलवती हो और उत्तम गुर्खों से सम्पन्न हो (१)। वर भी बुद्धिमान, आरोग्य, उच्च कुलीन, रूप-वान् और सदाचारी होना चाहिए (२)। जिस कन्या की जन्मराशि पित की जन्मराशि से छठी या आठवीं न पड़ती हो ऐसी कन्या वरने योग्य है (३)। उसकी पित के वर्ध से विभिन्न वर्ध की नहीं होना चाहिए (४)। कन्या रूपवती हो तथा आयु और हीलडील में वर से न्यून हो (४)। परन्तु यह कोई आवश्यक नियम नहीं है। गोत्र के विषय में नियम प्रतिवन्धक (लाज़िमी) है (५)। बुधा की लड़की, मामा की लड़की और साली के साथ विवाह करने में दोष नहीं है (६)। परन्तु ऐसा बहुत कम होता है और इस विषय में स्थानीय रिवाज का ध्यान रखना होगा (७)।

<sup>(</sup>१) श्रेवर्णाचार श्रध्याय ११ श्लोक २।
(२) "" " १ ।
(३) " " १ ३२।
(४) " " १ ३६, ४०।
(४) " " १ ३६, १०।
(६) " " १ ३०।
(७) " " ११—३७; सामदेव नीति (देश कालावेको सालुक सम्बन्धः)।

मौसी की लड़की अथवा सासू की बहिन से विवाह करना मना है (८)। गुरु की पुत्री से भो विवाह अनुचित है (८)। यह विवाह का इकरार हो चुका है और लड़की के पचवाले उस पर कार्यवद्ध न रहें तो वह हर्जा देने के ज़िम्मंदार हैं (१०)। यही नियम दूसरे पचवालों पर भो अनुमानतः लागू होगा। परन्तु अब इन विषयों का निर्णय प्रचलित कानून अर्थात ऐक्ट मुझाहिदे (दि इन्डियन कीन्ट्रैक्ट एंक्ट) के अनुसार किया जायगा। यदि विवाह के पूर्व कन्या का देवलोक हो जाय तो ख़र्चा काटकर जो कुछ उसको ससुराल से मिला था (गहना आदि) लांटा देना चाहिए (११)। और जो उसे अपने माइके या ननिहाल से मिला हो वह उसके सहांदर भाइयों को दे हेना चाहिए (११)।

जैन-नीति के अनुसार उच्च वर्णवाला पुरुष नीच वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है (१२)। परन्तु शूद्र खी से किसी उच्च वर्णवाले पुरुष की जो सन्तान होगी तो वह सन्तान पिता की सम्पत्ति नहीं पावेगी (१३)। कंवल गुज़ारे मात्र की अधिकारी होगी (१४)। अथवा वही सम्पत्ति पावेगी जो उनके पिता ने अपना जीवना-वस्था में उन्हें प्रदान कर दी हो (१५)। शूद्र पुरुप को केवल

अपने वर्श में अर्थात् शुद्ध खो से विवाह करने का अधिकार है (१६)। श्रीभादिपुराण में ऐसा नियम दिया हुआ है—

"शुद्रा शुद्रेश वोढव्यं नान्यातां स्वाच नैगमः।

वहेत्सवां तेच राजन्माः वां द्विजन्मःत्रक्वचित्रताः ॥''

पर्व १६---२४७ श्लो०

इसका अर्थ यह है कि पुरुष अपने से नीचे वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। अपने से ऊँचे वर्ष की को से नहीं कर सकता! इस प्रकार ब्राह्मण चारों वर्ष की खियों, चित्रय तीन वर्ष की, वैश्य दे वर्ष की, और शृद्ध केवल एक वर्ष की अर्थात् सवर्ष की का पाणि प्रष्टण कर सकता है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम पूर्व समय में प्रचलित था। पश्चात् में ब्राह्मण पुरुष का शृद्ध खी से विवाह करना अनुचित समभा जाने सगा।

परस्परं त्रिवर्णानां विवाहः पंक्ति भोजनम् । कर्तव्यं न च शूद्धैस्तु शूद्धाणां शूद्धकैः सह ॥ १/२४६ ॥ (१७) ।

## विवाहों के भेद

त्राह्म विवाह, दैव विवाह, श्रार्थ विवाह श्रीर प्राजापत्य विवाह यह चार धर्म विवाह कहलाते हैं (१८)। श्रीर श्रसुर, गांधर्व, राचस श्रीर पैशाच विवाह यह चार द्यधर्म विवाह कहलाते हैं (१८);

बुद्धिमान् वर को भ्रापने घर पर बुलाकर बहुमृल्य श्राभूपर्यों श्रादि सहित कन्या देना ब्राह्म विवाह है (१६)। श्रीजिनेन्द्र

<sup>(</sup>१६) श्रहं० ४४।

<sup>(</sup> १७ ) धर्म संग्रह शावकाचार मेधावी रचित १४०४ हैं। ( १४६१ विक्रम संवत् )।

<sup>(</sup>१८) त्रि० भ० ११ रहोक ७०।

<sup>(98)&</sup>quot;"" "99

भगवान् की पूजा करनेवाले सहधर्मी प्रतिष्ठाचार्य की पूजा की समाप्ति पर पूजा करानेवाला अपनी कन्या दे दे तो वह दैव विवाह है (२०)। यही देानी उत्तम प्रकार के विवाह माने गये हैं क्योंकि इनमें वर से शादी के बदले में कुछ लिया नहीं जाता। कन्या के वस्त्र या कोई ऐसी ही मामूली दामों की वस्तु वर से लेकर धर्मानुकूल विवाह कर हेना आर्ष विवाह है (२१)।

कन्या प्रदान के समय "तुम दोनों साथ साथ रहकर स्वधर्म का आचरण करों" ऐसे वचन कहकर विवाह कर देना प्राजापत्य विवाह कहलाता है (२२)। इसमें अनुमानतः वर की छोर से कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट होती है और शायद यह भी आवश्यकीय नहीं है कि वह कुँआरा ही हो (२३)। कन्या को मोल लेकर विवाह करना असुर विवाह है (२४)। कन्या और वर का स्वयं निजेच्छानुसार माता पिता की सम्मति के बिना ही विवाह कर खेना गान्धर्व विवाह है (२४)। कन्या को वरजोरी से पकड़कर विवाह कर लेना राचस विवाह है (२६)। अचेत, असहाय, या सोती हुई कन्या से भोग करके विवाहना पैशाच विवाह है (२७) यह सबसे निकृष्ट विवाह है।

```
(२०) त्रं० त्र० श्लो० ७२।
(२१) त्रं० त्रष्टयाय ११ श्लोक ७३।
(२१) '' '' ७४।
(२३) गुलाबचन्द्र सरकार शास्त्री का हिन्दू-ला।
(२४) त्रं० त्रष्टयाय ११ श्लो० ७४।
(२४) '' '' ७६।
(२६) '' '' ७७।
(२७) '' '' ७०।
```

धाजकल केवल प्रथम प्रकार का विवाह ही प्रचलित है; शेष सब प्रकार के विवाह बन्द हो गये हैं। श्रोधादिपुराण के धनुसार स्वयंवर विवाह जिसमें कन्या स्वयं वर को चुने सबसे उत्तम माना गया है। परन्तु धव इसका भी रिवाज नहीं रहा।

### विधवाविवाह

विधवाविवाह उत्तरीय भारत में प्रचलित नहीं है। परन्तु वरार श्रीर ग्रास पास के प्रान्तों में कुछ जातियों में होता है जैसे सेतवाल। पुराणों में कोई उदाहरण विधवाविवाह का नहीं पाया जाता है किन्तु शास्त्रों में कोई ग्राज्ञा या निषेध स्पष्टतः इस विषय के सम्बन्ध में नहीं है। परन्तु त्रिवर्णाचार के कुछ प्रलोक ध्यान देने योग्य हैं (२८)। इसलिए विधवाविवाह-सम्बन्धी मुक्दमीं का निर्णय देश के व्यवहार के श्रनुसार ही किया जा सकता है।

## विवाहविधि

वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिपीड़न श्रीर सप्तपदी विवाह के विधान के पाँच श्रंग है (२-६)।

वाग्दान (engagement) अथवा सगाई उस इकरार की कहते हैं जो विवाह के पूर्व दोनों पन्नों में विवाह के सम्बन्ध में होता है। प्रदान का भाव वर की श्रोर से गहना इत्यादि का कन्या को भेंट रूप से देने का है।

वर्ण कन्यादान को कहते हैं जों कन्या का पिता वर के निमित्त करता है। पाणिपीड़न या पाणिप्रहण का माव हाथ मिलाने से हैं (क्योंकि विवाह के समय वर और कन्या के हाथ मिलाये जाते हैं)। सप्तपदी भाँवरी को कहते हैं। कन्यादान पिता को करना

<sup>(</sup>२८) त्रै • छ० ११ स्त्रो० २० छीर २४।

<sup>(</sup>२६) त्रै ० व० श्राध्याय ११ म्हो ० ४१।

चाहिए, यदि वह न हो तो बाबा, भाई, चाचा, पिता, गोत्र का कोई व्यक्ति, गुरु, नाना, मामा क्रमशः इस कार्य को करें (३०)। यह कोई न हों तो कन्या स्वयं प्रपना विवाह कर सकती है (३१)। विना सप्तपदी के विवाह पूर्ण नहीं समभा जा सकता (३२)।

सप्तपदी के पूर्व श्रीर पाशिष्रहण के पश्चात यदि वर में कोई जाति-देश मालूम हां जाय या वर दुराचारी विदित हो तो कन्या का पिता उसे किसी दूसरे वर को विवाह सकता है (३३)। इस विषय में कुछ मतभेद जान पड़ता है क्योंकि एक श्लोक में शब्द पतिसंग से पहले लिखा है (३४)। जैन-नीति के श्रनुसार एक पुरुष कई कियों से विवाह कर सकता है श्रश्चीत एक की की उपियति में दूसरी को से विवाह कर सकता है (३५)। विवाह के पश्चात् सात दिन नक वर श्रीर कन्या को ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करना चाहिए। पुनः किसी तीर्थ चेत्र की यात्रा करके किसी दूसरे स्थान पर परस्पर विहार करें श्रीर भोग-विलास ( honey moon ) में श्रपना समय विवाव (३६)।

```
(২০) সতি অত ৭৭ ফাতি দ্ব।
(২৭) '' '' '' দুই।
(২২) '' '' '' '' '' १०৮।
(২২) '' '' '' '' १७৮।
(২৮) '' '' '' '' १७६ व १३६ व २०৮
(২৮) '' '' '' '' १३१—-१३३।
```

# तृतीय परिच्छेद

#### सम्पत्ति

जैन-लॉ के अनुसार सम्पत्ति के स्थावर और जङ्गम दे। भेद हैं। जो पदार्थ अपनी जगह पर स्थिर है और हलचल नहीं सकता वह स्थावर है, जैसे गृह, बाग इत्यादि; और जा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमता पूर्वक आ जा सकता है वह जङ्गम है (१)। दोनी प्रकार की सम्पत्ति विभाजित हो सकती है। परन्तु ऐसा अनुरोध है कि स्थावर द्रव्य अविभाजित रक्खे जायँ (२)। क्योंकि इसके कारण प्रतिष्ठा और स्वामित्व वने रहते हैं (देशे अर्हजीति० श्लो० ४)।

दाय भाग की अपंचा सप्रतिबन्ध श्रीर अप्रतिबन्ध दे। प्रकार की सम्पत्ति मानी गई है। पहिली प्रकार की सम्पत्ति वह है जो स्वामी के मरण पश्चात् उसके बेटे, पोतों को सन्तान की सीधी रेखा में पहुँचती है। दूसरी वह है जो सीधी रेखा में न पहुँचे बरन चाचा, ताऊ इत्यादि कुटुम्ब सम्बन्धियों से मिलं (३)।

## सम्पत्ति जा विभाग याग्य नहीं है

निम्न प्रकार की सम्पत्ति भाग योग्य नहीं है-

१---जिसे पिता ने श्रपने निजी मुख्य गुर्यो या पराक्रम द्वारा प्राप्त किया हो: जैसे, राज्य (४)।

<sup>(</sup>१) भद्र ० १४--१४; षाहै० ३--४।

<sup>(</sup>२) भद्र० १६ श्रीर ११२; शहे० १।

<sup>(</sup>३) आर्ह ०२: इन्द्र ०२।

<sup>(</sup>४) भद्र० १००।

२--पैत्रिक सम्पत्ति की सहायता बिना जो द्रव्य किसी ने विद्या आदि गुवों द्वारा उपार्जन किया हो, जैसे, विद्या-ज्ञान द्वारा आय (५)।

३—जो सम्पत्ति किसी ने श्रपने मित्रों श्रयना श्रपनी स्त्रो के बन्धुजनों से प्राप्त की हो (६)।

४—जो खानों में गड़ी हुई उपलब्ध हो जावे अर्थात् दफीना आदि (७)।

५-जा युद्ध अथवा सेवा-कार्य से प्राप्त हुई हो (८)।

६—जो साधारण म्राभूषणादिक पिता ने अपनी जीवनावस्था में अपने पुत्रों वा उनकी स्त्रियों को स्वयं दे दिया हो (ट)!

७---स्त्री-धन (१०)।

□ पिता के समय की डूबी हुई सम्पत्ति जिसका किसी भाई ने प्रविभाजित सम्पत्ति की महायता बिना प्राप्त की हो (१० अ)। परन्तु स्थावर सम्पत्ति की दशा में वह पुरुष जो उसे प्राप्त करे केवल प्रपने सामान्य भाग से चतुर्थ अंश अधिक पावेगा (११)।

<sup>(</sup> ४ ) भद्र ० हैं १०२ श्रीर १०३; वर्ष० ३७---३८; श्रह ० १३३--- १३४; इन्द्र० २१।

<sup>(</sup>६) भद्र० १०२; श्रष्ट्रै० १३१--१३४; वर्घ ०३७---३८।

<sup>(0), 9021</sup> 

<sup>( = )</sup> वर्षा ० ३७--३=: श्रह ० १३३--१३४।

<sup>(</sup> ह) ऋहं ० १३२।

<sup>(</sup>१०) भद्र०१०१; वर्ष० ३६—४४; इन्द्र० ४७—४६; श्रह ० १३६—१४३।

### विभाग

हिन्दू-लॉ कं विरुद्ध जैन-लॉ विभाग की उत्तम बतलाता है क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है धीर प्रत्येक भाई की पृथक् पृथक् वर्म-लाभ का ग्रभ धवसर प्राप्त होता है (११ ध)।

विभागयोग्य जो सम्पत्ति नहीं है उसे छोड़कर शेप सब प्रकार की सम्पत्ति नीति धीर मुख्य रिवाज के धनुसार (यदि कोई हो) दायादों में विभक्त हो सकती है (१२)।

पिता की जो सम्पत्ति विभागयोग्य नहीं है उसको कंवल सबसे बड़ा पुत्र ही पावेगा (१३)। वह पुत्र जो चोरी, विषय-सेवन ध्रथवा अन्य व्यसनों में लिप्त है और अत्यन्त दुराचारी है ध्रदालत के द्वारा अपने भाग से वंचित रक्खा जा सकता है (१४)। पिता की उपार्जित सम्पत्ति जैसे राज्यादि, जो ज्यंष्ठ पुत्र की मिली है, उसमें छोटे भाइयों की, जो विद्याध्ययन में संलग्न हों, कुछ भाग गुज़ारे निमित्त मिलना चाहिए (१५)। परन्तु शेष (विभागयोग्य) सम्पत्ति में अन्य सब भाई समान भाग के ध्रिवकारी हैं जिससे वे व्यापार आदि व्यवसाय कर सकते हैं (१६)।

### पिता की जीवन-अवस्था में विभाग

बाबा की सम्पत्ति में से पुत्रों की, उनकी माताओं की श्रीर पिता की समान भाग मिलने चाहिएँ (१७)। परन्तु यदि सम्पत्ति बाबा

<sup>(</sup>११ श्र) भद्र० १३।

<sup>(</sup>१२) इन्द्र० ४४; भद्र० ४।

<sup>(</sup>१३) भद्र० १००।

<sup>(</sup>१४) श्वर्ह ० ८६--- इ. श्रीर १२०।

<sup>(</sup>१४) भद्र० ६८।

<sup>(</sup>१६) मद ० ६६।

<sup>(</sup>१७) श्रह ०२७।

की नहीं है और पिता की ही स्वयं उपार्जित है तो पुत्रों को कोई श्रधि-कार विभाजित कराने का नहीं है। जो कुछ भाग पिता प्रसन्नता-पूर्वक पुत्र की पृथक् करते समय दे उसे उसी पर संतोष करना चाहिए (१८)।

माता की जीवनावस्था में जिस द्रव्य की वह स्वामिनी है उसकी भी पुत्र केवल उसके इच्छानुसार ही पा सकते हैं (१८)।

## माता पिता की मृत्यु के पश्चात् विभाग

पिता की मृत्यु के पश्चात् सब भाई पैत्रिक (बाप की) सम्पत्ति को समानतः बाट लें (१८)। प्रथम ऋग्र चुकाना चाहिए (यदि कुछ हो ) तत्पश्चात् शेप सम्पत्ति विभक्त करना उचित है (१६)।

#### ज्येष्ठांसी

जैन-नीति में सबसे प्रथम उत्पन्न हुए पुत्र का अधिकार कुछ विशेष माना गया है (२०)। बाबा की सम्पत्ति के अतिरिक्त पिता की स्वयं उपाजित सम्पत्ति को ज्येष्ठ पुत्र ही पायंगा। अन्य लघु पुत्र अपने ज्येष्ठ श्राता की पिता के समान मानकर उसकी आज्ञा में रहेंगे (२१)। यह नियम राज्य श्रथवा बड़ी बड़ी रियासतों से लागू होगा। परन्तु राज्यादि की अवस्था में जो छाटे भाई अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते रहेंगे उनके निर्वाह आदि का हायत्व बड़े भाई पर होगा। यह तो कानूनी परिशाम ही होता है।

विभाग के समय सम्पत्ति की अपेचा से कुछ भाग (जैसे दशांश) ज्येष्ठ भ्राता के निमित्त पृथक कर दिया जावे; शेष सम्पत्ति सब भाइयां में

```
( १८ ) सद्द ४; वर्ष । हा श्रह । ११।
(१६ ) सद्द । १११; श्रह । १६।
(२०) ,, ६।
(२१) ,, १।
```

समानतः विमाजित की जावे । इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्र, श्रीर भाइयों के समान भाग पायगा श्रीर उनसे कुछ श्रधिक ज्येष्ठांसी के उपलच्च में भी पावेगा (२२)। यदि श्रन्य भाई वयः प्राप्त नहीं हैं तो वे बड़े भाई की संरच्चकता में रहेंगे श्रीर उनकी सम्पत्ति की देखभाल श्रीर सुज्यवस्था का भार भी ज्येष्ठ भाई पर होगा (२३)। बाबा की सम्पत्ति सब भाइयों में बराबर बराबर बँटनी चाहिए (२४)। बाबा की सम्पत्ति का भाग पीढ़ियों की श्रपेचा से होगा, भावार्थ पुत्रों की गवाना के श्रनुसार! पेत्र श्रपने श्रपने पिताश्रों के भाग को समानरूपेवा बाँटेंगे (२५)।

यदि कोई मनुष्य विभाग के पश्चात् मर जाय श्रीर कोई श्रधिक करीबी-वारिस न छोड़े तो उसका हिस्सा उसके भाई भतीजे पावेंगं (२५ अ.)।

यदि विभक्त हो जाने के पश्चात् पुनः सब भाई एकत्र हो जावें और फिर विभाजित हों तो उस समय ज्येष्ट्रीसी का हक नहीं माना जायगा (२६)।

यदि दो पुत्र एक समय उत्पन्न हुए हो तो उनमें से जो प्रथम उत्पन्न हुआ है वही ज्येष्ठ समक्ता जायगा (२७)। यदि प्रथमोत्पन्न पुत्री हो तत्पश्चान् पुत्र हुआ हो तो पुत्र ही ज्येष्ठ माना जायगा (२८)।

<sup>(</sup>२२) भद्र० १७। (२३) श्राह्म २१।

<sup>(</sup>२४) इन्द्र० २४।

<sup>( 42 ) 8-40 40 1</sup> 

<sup>(</sup>२४) श्रह ० ६६।

<sup>(</sup>२४ अ) व० नी० ४२; अंगर देखो अहं० ६०—६३

<sup>(</sup> २६ ) भद्र० १०४-१०४।

<sup>(</sup>२७) ,, २२; ऋहैं०२६।

<sup>(</sup>२८) ,, २३; ,, ३०।

गोधन प्रयात् गाय भैंस घोड़ा इत्यादि विभागयोग्य हैं। परन्तु यदि कोई भागी पुरुष उनके रखने के योग्य न हो तो उसका भाग भी दूसरे भागी निःसन्देह ले लें (२६)। प्रजुमानतः इस नियम पर वर्तमान काल में जब कि गोधन का मूल्य प्रति अधिक हो गया है व्यवहार नहीं हो सकेगा। शायद पूर्व समय में यह नियम उस दशा में लागू होता था जब कोई भागी किसी चतुष्पद की खिलाने और रखने में असमर्थ होता था तो उसके बदले में किसी से कुछ याचना किये बिना ही अपने भाग का परित्याग कर देता था। ऐसी दशा में उस भाग का मूल्य देने का दायत्व यो ही किसी पर न हो सकता था।

## दायाद की अयोग्यता

निम्नलिखित मनुष्य दायभाग से विश्वत समभे गये हैं-

१ — पैदायशी नपुंसकता या एंसे रोग का रोगी जी चिकित्सा करने से श्ररोग नहीं ही सकता (३०)।

२--जो सब प्रकार से सदाचार का विरोधी हो ( ३१ )।

३--- उन्मत्त, लॅंगड़ा, ग्रन्था, रज़ील (चुद्र = नीच), कुब्जा (३२)।

४—जातिच्युत, अपाहिज़, माता पिता का घोर विराधी, मृत्यु-निकट, गूँगा, बहरा, श्रतीव कोधी, श्रङ्गहोन (३३)।

ऐसे व्यक्ति क्षेत्रल गुज़ारं के अधिकारी हैं, भाग के नहीं (३४)। परन्तु यदि उनका रेग शान्त हो गया है तो वह अपने भाग के अधि-

(२६) भद्र० १८।

(३०),, ६६; ऋहै० ६२, ६३; इन्द्र० ४१-४२, वर्ष ० ४२; ४३।

(३१) इन्द्र० ४४।

( ३२ ) भद्र० ७०; श्राहे० ६३-६४; इन्द्र० ४१-४२, वर्ष० ५३।

( ३३ ) श्वर्ह० ६२--- ६३; इन्द्र० ४१-४२ व ४५।

(३४) ,, १; ,, १०, ४१–४२ व ४३।

कारी हो जायँगे (३५)। नहीं तो उनका भाग उनकी पित्रयों वा पुत्रों को यदि वे योग्य हो पहुँचेगा (३६)। या पुत्री के पुत्र को मिलेगा (३७)। दायभाग की ध्ययोग्यता का यह भाव नहीं है कि मनुष्य प्रपनी निजी सम्पत्ति से भी विश्वत कर दिया जावे (देखा भद्र-बाहु० १०३)।

जिम पुरुष की दायभाग खेने की इच्छा न हो उसको भी भाग न मिलेगा (३८)। श्रीर जो पुरुष मांसादिक अभस्य महत्व करता है वह भी भाग से विश्वत रहेगा (३८)। इस बात का अनुमानतः निर्णय न्यायालय से ही होगा श्रीर सम्भव है कि वर्तमान दशा में यह नियम परामर्श रूप ही माना जावे।

## गाधुका भाग

यदि कोई पुरुष विभाजित होने से पूर्व साधू होकर चला गया हो तो स्त्रीधन को छोड़कर, सम्पत्ति के भाग उसी प्रकार लगाने चाहिएँ जैसे उसकी उपस्थिति में होते श्रीर उसका भाग उसकी पत्नी को दे देना चाहिए (४०)। यदि उसके एक पुत्र ही है तो वह स्वभावत: अपने पिता के स्थान को शह्या करेगा। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित मर जावे अथवा साधू हो जावे तो उसका भाग उसके भाई भतीजों को यथायोग्य मिलेगा (४१)। यदि वह विभाग होने के पश्चान् मृत्यु को प्राप्त हो तो उसका भाग भाई भतीजे समान

```
( २४ ) म्रही० ६४; इन्द्र० ४३ ।
( २६ ) ,, ६४ ।
( ३७ ) इन्द्र० ४४ ।
( ३० ) इन्द्र० ४० ।
( ३६ ) ,, ४२ ।
( ४० ) मद्र० ८४; वर्षी० ४८; मही० ६० ।
( ४१ ) महे० ६१ ।
```

रूप से लेंगे ( ४२ )। भद्रवाहु संहिता के अनुसार बहिन भी भाग की अधिकारिया है ( ४२ )। परन्तु अनुमानतः इस श्लोक का अर्थ कुँवारी बहिन से है जिसके विवाह का दायत्व भाइयों पर ही है। उसका भाग भी उसके आताओं के समान ही बताया गया है जो निस्सन्देह पद्याचना की आवश्यकताओं के कारणवश है। क्योंकि अन्यथा बहिन का भाग भाई के समान होना नियम-विरुद्ध है। बहुत सम्भव है कि यह माप उसके विवाह-व्यय के निमित्त जो द्रव्य पृथक की जावे उसकी अन्तिम सीमा हो।

## विद्याध्ययन एवं विश्वह निमित्त लघु भ्राताओं के अधिकार

छोटे भाइयों का विवाह करके जो धन बचे उसे सब भाई समान बाँट लें (४३)। इस विषय में विवाह में विद्यापठन भी अई ब्रीति के शब्दों के विस्तृत भावों की अपंचा सम्मिलित है (४३)।

#### माता के अधिकार

यदि पिता की मृत्यु पश्चात बॉट हो तो माता को पुत्रों के समान भाग मिलता है ( ४४ )। वास्तव में उल्लेख तो यह हैं कि उसे पुत्रों से कुछ अधिक मिलना चाहिए जिससे वह परिवार और कुटुम्ब की स्थिति की बनाये रक्खे ( ४५ )। इस प्रकार यदि ४ पुत्र और एक विधवा जीवित है तो मृतक की सम्पत्ति के ५ समान भाग किये जायँगे जिनमें से एक माता की और शेष चार में से एक एक प्रत्येक भाई की मिलेगा। माता की कितना अधिक दिया जाय इसकी

<sup>(</sup> ४२ ) सद्भ० १०६; वर्ष० ४२।

<sup>(</sup> ४३ ) वर्ष ० ७; श्रह ० २०।

<sup>(</sup> ४४ ) भद्द २१: वर्ष ० १०, इन्द्र ० २७ ।

<sup>(</sup>४१) " २१; "१०; श्रई० २८।

सीमा नियत नहीं है। परन्तु अर्हकोति में इस प्रकार उल्लेख है कि पिता के मरण के पश्चात् यदि बाँट हो तो प्रत्येक भाई अपने अपने भाग में से आधा आधा माता को देवें (४६)। इस प्रकार यदि ४ भाई हैं तो प्रत्येक भाई ए चार आना हिस्सा पावेगा और माता का भाग चार आने के अर्थभाग का चै। गुना होगा अर्थात् २ × ४ = आना होगा। पिता की जीवनावस्था में माता को एक भाग बाँट में मिलना चाहिए (४७)। पुत्रोत्पत्ति होने से माता एक भाग की अधिकारिणी हो जाती है (४८)। माता का वह भाग उसके मरण पश्चात् सब भाई परस्पर समानता से बाँट लें (४६)।

## बहिनां का अधिकार

विभाजित होने कं पश्चात् जो सम्पत्ति पिता ने छोड़ी है उसमें भाई श्रीर कुँ वारी बहिन को समान भाग पाने का अधिकार है। यदि दो भाई श्रीर एक बहिन है तो सम्पत्ति तीन समान भागों में बँटेगी(५०)। वड़ा भाई छोटी बहिन का, छोटे भाई की भाँति, पालन करे (५१), श्रीर उचित दान देकर उसका विवाह करं (५२)। यदि ऐसी सम्पत्ति बचे जो बाँटने योग्य न हो तो उसे बड़ा भाई ले लेवे (५३)। यह श्रनुमान होता है कि बहिन का भाग केवल विवाह एवं गुज़ारे निमित्त रक्खा गया है, श्रन्यथा भाई की उपस्थिति में बहिन का कोई

```
( ४६ ) म्रही० २८।
( ४७ ) म्रही० २७।
( ४६ ) मद्ग० २४।
( ४६ ) मद्ग० २४; वर्ष० १०; म्रही० २८।
( १० ) इन्द्र० २७-२६।
( ११ ) " २६।
( १३ ) " ३०।
```

श्रियकार नहीं हो सकता। यदि विभक्त होने के परचात् कोई भाई मर जाय तो उसकी पंत्रिक सम्पत्ति को उसके भाई श्रीर वहिन समान बाँट लें (५४)। ऐसा उसी दशा में होगा जब मृतक ने कोई विधवा या पुत्र नहीं छोड़ा हो। यहाँ भी वहिन का श्रर्थ कुँ वारी बहिन का है जिसके विवाह श्रीर गुज़ार का भार पैत्रिक सम्पत्ति पर पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका यह दायत्व सप्रतिबन्ध दायभाग की दशा मेंमान्य नहीं हो सकता श्रर्थात् उस सम्पत्ति से लागृ नहीं हो सकता जो चाचा ताऊ से मिली हो (५४)।

## विधवा भावज का ख्रधिकार

विधवा भावज अपने पति के भाग का पाती है और उसकी अपने पति के जीवित भाइयों से अपना भाग पृथक कर लेने का अधिकार है (५५)। यदि वह कोई पुत्र गांद लेना चाहे तो ले सकती हैं (५६)। परन्तु एसे भाई की विधवा का जो पहिले ही अलग हो चुका हो विभाग के समय कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई भाई साधू होकर अथवा संन्यास लेकर चला गया है तो उसका भाग विभाग के समय उसकी स्त्रो पावेगी (५७)।

## विभाग एवं पुनः एकत्र होने के नियम

एक भागाधिकारी के पृथक् हो जाने से सबकी पृथक्ता हो जाती है (५८)। विभाजित होने से पूर्व सब भाई सम्मिलित सम्में जाते हैं (५८)। परन्तु विभाग पश्चात् भी जितने भाई

<sup>(</sup>२४) भद्द० १०६।

<sup>(</sup>२१) श्रहे० १३१: व बीसनमल ब० हर्पचन्द ( श्रवध ) सेलेक्ट केसेज़ नं० ४३ ए० ३४।

<sup>(</sup> ४६ ) अहं ३३३।

<sup>(</sup> १७ ) भद्र० ६४; वर्ध० ४८; ग्रह ० ६०।

<sup>(</sup> ४५ ) श्रह ० ६३०।

<sup>(</sup> ४८ ) श्रहे १३०।

चाहें फिर सिम्मिलित हो सकते हैं (५६)। विभाग परचात् यहिं कोई भाई श्रीर पैदा हो जाय जो विभाग समय माता के गर्भ में था तो वह भी एक भाग का श्रिधकारी है श्रीर विभाग परचात् के श्राय व्यय का हिसाब लगाकर उसका भाग निर्धारित होगा (६०)। सामान्यतः उन पुत्रों को जो विभाग पश्चात् उत्पन्न हुए हों होई श्रिधिकार पुतः विभाग कराने का नहीं है। वह केवल श्रपने पिता का भाग पा सकते हैं (६१)। हिन्दू-लॉ में विभाग समय यहि पिता ने श्रपने निमित्त कोई भाग नहीं लिया है श्रीर उसके पश्चात् पुत्र उत्पन्न होवे जिसके पालन-पेषिय का कोई श्राधार नहीं हो तेः वह पुत्र श्रपने पृथक् हुए भाइयों से भाग पाने का श्रिधकारी है (६२) श्रिक्शकातः जैन-नीति में भी इन्द्रनिद्द जिन संहिता के २६ वें श्लोक का श्रही श्राशय है, विशेष कर जब उसको २७ वें श्लोक के साथ पढ़ा जावे। दोनें श्लोकों का एक साथ पढ़ने से ऐसा ज्ञात होता है कि इनका सम्बन्ध ऐसी दशा से है कि जब पिता ने श्रपनी सम्पत्त कुछ श्रन्य कनों को दे ते है श्रीर शेष श्रपने पुत्रों में विभक्त कर दी है।

#### अन्यान्य वर्णों की स्त्रियों की सन्तान में विभाग

यदि त्राह्मण पिता है श्रीर चारों वर्णों की उसकी स्त्रियाँ हैं ते। शृद्धा के पुत्र की हिस्सा नहीं मिलोगा (६३) । परन्तु शेष तीन वर्णों

<sup>(</sup> १६ ) भद्र० १०४–१०५।

<sup>(</sup>६०) श्रह ०३७; इन्द्र०२६।

<sup>(</sup>६१) " ३६; भद्र० १०६।

<sup>(</sup>६२) गोड़ का हिन्दू-कोड द्वि० वृ० पृ० ७प२; गनपत व० गोपाछ-राव २३ बम्बई ६३६; चॅगामा व० मुन्नी म्वामी २० मदास ७४; कुछ श्रंशों में इस सम्मति की पृष्टि भीवी कैंां० के फ़ैसला मुक्दमा विशनचन्द व० श्रसमेदा ६ इला० ४६० विशेषतः ४७४–४७४ पृष्ठ से होती है।

<sup>(</sup>६३) भद्र० ३१-३३; ऋह ० ३८-३६।

की सन्तान में इस प्रकार विभाग होगा कि ब्राह्मणी के पुत्र को चार भाग, चत्राणी के पुत्र को तीन भाग श्रीर वैश्याणी के पुत्र को दो भाग मिलेंगे (६४)। भद्रवाहु संहिता श्रीर अर्हकोति, दोनों, में ऐसा उल्लेख है कि विभाज्य सम्पत्ति के दस समान भाग करने चाहिएँ जिनमें से चार ब्राह्मणी के पुत्र को तीन चत्राणी के पुत्र को दो वैश्याणी के पुत्र को देने चाहिएँ श्रीर एक अवशिष्ट भाग धर्मकार्य में लगा देना चाहिए (देखो भद्रवाहु संहिता ३३ श्रीर श्रर्ह- श्रीत ६८, ३८)।

यदि चित्रिय पिता हो और उसके चत्राणी और वैश्याणी तथा शूद्राणी की दित्रयाँ हों तो शूद्राणी के पुत्र को कुछ भाग नहीं मिलेगा। चत्राणे के पुत्र को दो भाग और वैश्याणी के पुत्र को एक भाग मिलेगा (६५)। अर्थात् चत्राणी और वैश्याणी के पुत्रा में कम सं दो और एक की निस्वत में सम्पत्ति के भाग कर दिये जाएँ गं। जैन-लॉ के अनुसार उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा जो शूद्रा से पुत्र हो उसे भाग नहीं मिलता है (६६)। केवल वह गुज़ारा पाने का अधिकारी है (६७)। या जो कुछ उसका पिता अपनी जीवना-वस्था में उसको दे गया हो वह उसको मिलेगा (६८)। इन्द्र-निद्ध जिन संहिता का इस विषय में कुछ मतभेद है (देखो श्लोक २०—२१)। वह बाह्यण पिता से जो पुत्र ब्राह्मणी चत्राणा और वैश्याणी से हों उनके भागों के विषय में भद्रवाहु व अर्हजीति से मह-

<sup>(</sup> ६४ ) भद्र० ३१-३३; श्रहे० ३८-३१; इन्द्र० ३०।

<sup>(</sup>६४) श्रह्ण ४०; भद्र० ३४।

<sup>(</sup>६६) " ३६-४१;" ३६; इन्द्र० ३२।

<sup>( 80 ) &</sup>quot; 38-89;" 381

<sup>(</sup>६८) भद्द० ३४।

मत है (देखा श्लो० ३०)। परन्तु दूसरे श्लोक में यह उल्लेख है कि चित्रय िया के चत्रायों से उत्पन्न हुए पुत्र को तीन भाग श्रीर वैश्यायों के पुत्र को दे। भाग मिलेंगे, श्रीर यह भी उल्लेख है कि वैश्य माता ियता के लड़के दे। दे। भागों के श्रीर शृद्ध माता के खड़के एक भाग के श्रीधकारी हैं (देखो श्लोक ३१)। यदि यही अर्थ ठीक है तो इससे विदित होता है कि शृद्धा माता की मन्तान भी भागाधिकारी कभी गिनी गई थो। अन्यान्य वर्षों में पारस्परिक विवाह का कम हो जाना इस मतभेद का कारण हो सकता है। या शृद्धों के जाति-भेद के कारण यह मतभेद हुआ है। परन्तु स्वयं जिन संहिता ही में शृद्धा स्त्री की सन्तान का अन्तत: दाय से विचत किया जाना ३२ वें श्लोक में मिलता है। वेंश्य पिता के पुत्र जो सवर्षों म्त्री से हों पिता की सब सम्पत्ति पावेंगे (६६)। यदि शृद्धा से कोई पुत्र हो ते। वह भागाधिकारी न होगा (७०)। शृद्ध पिता श्रीर शृद्धा माता के पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति वरावर वरावर पावेंगे (०१)।

## दासीपुत्रों के अधिकार

जैन-नीति में दासीपुत्रों का काई अधिकार नहीं है (७२)। परन्तु वे गुज़ारे के अधिकारी हैं (७३)। ग्रीर जो बाप ने उन्हें अपनी जीवनावस्था में दे दिया है वह उनका है (७४)। उच्च वर्षा- बाले भाई को चाहे वह छोटा ही हो श्रीर यदि एक से अधिक हों

<sup>(</sup>६१) ऋहै० ४१; भद्र० ३६।

<sup>( 00 ) &</sup>quot; 81; " 351

<sup>( 99 ) &</sup>quot; 88; " 301

<sup>(</sup>७२) भद्र० ३४; श्रीर देखो श्रम्बावाई ब० गोविन्द २३ बम्बई २५७।

<sup>(</sup>७३) ग्राहे० ४३।

<sup>( 98 ) &</sup>quot; 87 1

तो सब उच्च वर्षावाले भाइयों को मिलकर उनके पालन पोषण का प्रबंध करना चाहिए (७५)।

यदि किसी शुद्र के दासीपुत्र उत्पन्न हो तो वह विवाहिता स्त्री के पुत्र से अर्थ भाग पायेगा (७६)। इससे यह अनुमान होता है कि विवाहिता स्त्री के पुत्र के अभाव में शुद्र का दासीपुत्र ही उसकी सर्व सम्पत्ति का अधिकारी हा जायगा। उच्च जातियों में दासी-पुत्र का कोई भाग दाय में नहीं रक्खा है (७७)।

### स्रविभाजित सम्पत्ति में स्रधिकार

श्राभृष्या, गोधन, श्रनाज श्रीर इसी प्रकार की सर्व जङ्गम सम्पत्ति का मुख्य म्वामी पिता होता है ( ७८)। परन्तु स्थावर सम्पत्ति का पूर्य म्वामी न पिता होता है न पितामह (७६)। श्रर्थात् उनको उसके बेचनं का श्रिषकार नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस मनुष्य ने संसार में खानेवाल पैदा कियं हैं वह उनके पालन पेष्प्या के श्राधार से उनको विश्वत नहीं कर सकता।

पितामह के जीवन-काल में उसकी म्यावर सम्पत्ति की कोई नहीं ले सकता। परन्तु जङ्गम द्रव्य ब्रावश्यकतानुसार कुटुम्ब का प्रत्येक व्यक्ति व्यय कर सकता है (८०)। यदि कोई व्यक्ति ब्रापनी पैत्रिक सम्पत्ति में से अपनी वहिन या भानजी को कुछ देना चाहे तो उसका पुत्र उसका विरोध कर सकता है (८१)।

```
( ७६ ) सह ० ६३।
( ७६ ) सह ० ४६।
( ७६ ) स्र १० ४६।
( ७६ ) सम्मामाई च० गोविन्द २३ वस्बई २४०।
( ७६ ) इन्द्र ० ४; स्र १०६।
( ७६ ) " ४; " ६।
( ६० ) " ४।
( ६३ ) भद्र ० ६६।
```

पुत्र की सम्मति के बिना पैत्रिक सम्पत्ति के देने का अधिकार पिता को नहीं है ( ८२ )। बाबा की अविभाजित सम्पत्ति श्रातृवर्ग की सम्मत्ति के बिना किसी की नहीं दी जा सकती है ( ८३ ) । न वह पुत्री, दै।हित्र, बहन, माता श्रथवा स्त्री के किसी सम्बन्धी को ही दी ना सकती है ( ८४ )। स्थावर सम्पत्ति श्रीर मवेशी भी जो किसी मनुष्य ने पुत्रोत्पत्ति के पूर्व प्राप्त किये हैं, पुत्र होने के पश्चात् उनको बेच या दे नहीं सकता है ( ८५ )। क्यों कि सब बालक जो उत्पन्न हुए हैं या गर्भ में हैं चाहे वे भाग कराने के अधिकारी हैं। या न हों उसमें से भरण पोषण का सब अधिकार रखते हैं ( ८६ )। हिन्द-कानून के भनुसार जब पुत्र बालिग (वय:प्राप्त ) हो जाय तो वह पिता की स्वयं उपार्जित सम्पत्ति में से भरण पोषण का अधि-कार नहीं माँग सकता, यद्यपि पैत्रिक सम्पत्ति में उसे ऐसा श्रधिकार है ( ८७ )। यही ग्राशय जैन-क़ानून का भी है। क्योंकि पिता की सम्यत्ति में भी उसकी मृत्यु पश्चात् पुत्र सदा ही श्रधिकारी नहीं होते. किन्त विधवा माता और कभी कभी ज्येष्ठ भाई ही उसको पाता है। कुटुम्ब की सब स्थावर सम्पत्ति जात या त्रजात पुत्रों के या दसरे उन मनुष्यों के होते हुए जिनको अपना भरग पोषग पाने का अधि-कार है, धार्मिक कार्यों, तीर्थयात्रा या मित्रों के सहायतार्थ भी

<sup>(</sup> दर ) मद्र० ६१—६२: श्रह ० ६६।

<sup>( =</sup> ३ ) ऋहुं० ६६; वर्धे० ४६ — ११।

<sup>(</sup> ८४ ) वर्षे० ४६—११।

<sup>(</sup> मर ) इन्द्रः ६; श्रहें ।

<sup>(</sup> ८६ ) म्रहे० ६---१० ।

<sup>(</sup> म७ ) गोड़ का हिन्दू कोड द्वि० वृ० पृ० ४७२; श्रम्मा कन्तू व० श्रप्पू ११ मद० ६१।

नहीं दी जा सकती (८८)। यदि कोई श्रन्य विरोधी न हो तो खी को विरोध करने का श्रिधिकार है, चाहे सम्पत्ति किसी श्रच्छे कार्य के लिए दे दी जाय या श्रन्य प्रकार से (८६) क्योंकि कौटुम्बिक सम्पत्ति से उचित प्रकार से भरण पोपण पाने का उसका भो श्रिधकार है।

माता पिता भाई आदि सब मिलकर सम्पत्ति पृथक् कर सकते हैं (६०)। यदि पुत्र वय:प्राप्त न हो तो पिता योग्य आवश्यकता के लिए उसे (सम्पत्ति को ) वेच सकता है या दे सकता है (६१)। जो सम्पत्ति माता ने पिता से विरसे में पाई हो उसमें भी ऐसा ही सम्भक्ता चाहिए। सन्तान की नाबालग़ी से माता को भी सम्पत्ति को पृथक् करने मे वहीं वाधाएँ पड़ती हैं जो पिता को होती हैं (६१) विभाजित अथवा अविभाजित दोनों प्रकार की सम्पत्तियों में से धार्मिक एवं की दुन्विक आवश्यकताओं के लिए पुत्रों की सम्मति विना भी पिता को व्यय करने का अधिकार है (६२)।

पितामह की सम्पत्ति में, चाहे वह जङ्गम हो या स्थावर, पिता श्रीर पुत्र समानाधिकारी है ( ६३ )। पिता की सम्पत्ति का, पैत्र के न होने पर, पुत्र को पूर्ण अधिकार हैं श्रीर जिस भाँति वह चाहे उसे न्यय कर सकता है (६४)। क्योंकि ऐसा करने से उसे रोकने-

<sup>(</sup> ५६ ) इन्द्र० ७-६। जो सम्पत्ति माता की पिता से मिली ही उसमें भरण पोषण पाने का पुत्र की ऋधिकार है (देखी ऋहै० १२६)।

<sup>(</sup> मर ) वर्ष ० ४१; श्रह ० १६।

<sup>(</sup> ६० ) इन्द्र० मन्ह ।

<sup>(</sup>६१) श्रह ० ११।

<sup>(</sup>१२) भद्र० ६२।

<sup>(</sup> १३ ) श्रह ० ६७; इन्द्र ० २४ ।

<sup>(</sup> ६४ ) इन्द्र० २ ।

वाला कोई नहीं है ( स्प्र )। जो जङ्गम द्रव्य माता ने पुत्र को व्यापार या प्रबन्ध करने के लिए दिया हो उसे व्यय कर डालने का पुत्र को अधिकार नहीं है ( स्इ )। माता पिता के जीवन में दत्तक पुत्र को उनकी अध्वा बाबा की दें। ने प्रकार की सम्पत्ति को पृथक् करने का कोई अधिकार नहीं है ( स्७ )। श्रीरस पुत्र के सम्बन्ध में भी यही नियम है ( स्८ )। परन्तु बाबा की सम्पत्ति में पुत्रों का विभाग कराने का अधिकार है ( स्८ )। पुत्र हो या न हो पिता को अधिकार है कि अपनी मृत्यु के पश्चात् अपनी विधवा के निमित्त तथा सुप्रबन्धार्थ किसी अन्य पुरुष द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति का वसीयत के तीर पर प्रबन्ध करावे (१००)।

विभाग के पश्चात् प्रत्येक भागी की अपने भाग के मुन्तिकिल (व्यय) करने का अधिकार है (१०१)। विधवा भी उस सम्पत्ति को, जो उसने पति से पाई हो, चाहे जैसे व्यय कर सकती है, कोई उसकी राक नहीं सकता (१०२)। पतिमरण के पश्चात् यदि सास या श्वसुर ने उसको पुत्र गोद ले दिया है (तो जब तक वह दत्तक पुत्र वय:प्राप्त न हो) वह योग्य आवश्यकताओं अर्थात् धार्मिक कार्यों और कादुन्तिक भरण पोषण के लिए सम्पत्ति को स्वयं व्यय कर सकती है (१०३)।

<sup>(</sup> १४ ) मद्ग० १२ ।
( १६ ) मद्ग० १४ ।
( १७ ) वर्ष० ४७ ।
( १८ ) देखो विभाग प्रकरण ।
( १००) वर्ष० २०-२१; म्रह्ग० ४६--४८ ।
( १००) मद्ग० ६२; म्रह्ग० १२४ ।
( १०२) मद्ग० ११३ व १२४ ।
( १०३) मद्ग० ११३ व ११७; वर्ष० ३४ ।

यदि पितामह के जीवन में पैात्र मर जाय तो उसकी सम्पत्ति में उसकी विधवा की, सास और श्रसुर के होते हुए, कोई अधिकार नहीं है (१०४)। श्रसुर की सम्पत्ति में भी विधवा पुत्रवधू
को सास के होते हुए कोई अधिकार नहीं है (१०५)। वह जायदाद के व्यय का ध्रिधिकार नहीं रखती है किन्तु केवल रोटी कपड़ा
पा सकती है (१०६)। तिस पर भी श्रसुर और सास चाहें तो
पुत्रवधू को दत्तक लेने की आज्ञा दे सकते हैं (१०७)। विधवा पुत्रवधू उस सम्पत्ति को, जो उसके पति ने अपने जीवनकाल में माता
पिता को दे दी है, नहीं पा सकती है (१०८), चाहे उसको
अपना निर्वाह उस श्रोड़ी सी सम्पत्ति में ही करना पड़े जो उसके
पति ने उसकी दे दी श्री (१०६)। क्योंकि भद्र पुरुष उम संपत्ति
को वापिस नहीं माँगा करते हैं जो किसी को दे दी गई हो (११०)।

यदि श्वसुर पहिलं सर जाय श्रीर पीछे पति सरे ते। विधवा बहू श्रपने पति की पूर्ण सम्पत्ति की स्वामिनी होगी (१११) । परन्तु उसको श्रपनी सास्त्र कां श्रीर कुटुम्ब को गुज़ारा देना उचित है (११२)। ऐसी दशा में सास दत्तक पुत्र नहीं ले सकती है (११३)।

```
(१०४) मद्र० ६३ व ११३—११४।
(१०४) वर्ष० ३४; श्वर्ड० १०८; जनकुरी व० बुधमळ ४७ ई० केसेज़२४७।
(१०६) मद्र० ६३; श्वर्ड० १०२—१०३ व १०८।
(१०७) मद्र० ११६—११७; वर्ष० ३४—३६, ४६।
(१०८) मद्र० ११२; मद्र० ११४; वर्ष० ४४।
(१०६) मद्र० ११४; वर्ष० ४४।
(१९०) , ६८; इन्द्र० २६—२७।
(१९१) , ६४।
(११२) , ६३, ६४, ७७।
(११३) , ७४।
```

क्योंकि उस समय सम्पत्ति की खामिनी पुत्रवधू है, न कि सास (११४)। श्वसुर की उपार्जित सम्पत्ति में या बाबा की सम्पत्ति में जो श्वसुर के घाधिकार में आई हो विधवा पुत्रवधू को व्यय का अधिकार नहीं है (११५), परन्तु अपने मृत पित की ख्वयं प्राप्त की हुई सम्पत्ति की व्यय कर देने का अधिकार है (११६)। श्वसुर के मर जाने पर विधवा पुत्रवधू का पुत्र अपने पितामह की सम्पत्ति का ख्वामी होता है विधवा पुत्रवधू को केवल गुज़ारे का अधिकार है (११७)। इसलिए यदि पिता पितामह के जीवनकाल में मर गया हो तो विधवा माता अपने श्वसुर की सम्पत्ति को अपने पुत्र की सम्मति बिना व्यय नहीं कर मकती (११८)।

विवाहिता पुत्रों का श्रपने भाइयों की उपस्थिति में पिता की सम्पत्ति में कोई भाग नहीं हैं (११८)। जो कुछ उसके पिता ने विवाह के समय उसकों दे दिया हो वही उसका हैं (११८)। विवाहिता लड़िकयाँ अपनी अपनी माताओं के स्त्रीधन का पाती हैं (१२०)। पुत्रों के श्रभाव में दीहित्रों और उसके भी अभाव में पुत्र माता के स्त्रीधन का श्रधिकारी होता है (१२१)। अविवाहिता पुत्री, एक हो या अधिक, भाइयों की उपस्थिति में पिता की सम्पत्ति में

<sup>(</sup>११४) सद्र० ७६।
(११४) ,, ६१; ग्राह्० १०१—१०२।
(११६) ग्राह० १०२।
(११७) ,, १०३।
(११८) सद्र० २०; ग्राह० २६।
(१२०) हन्द्र० १४।
(१२१) ,, १४।

से गुज़ारे श्रीर विवाह-व्यय के श्रितिरिक्त कोई भाग पाने की श्रिध-कारी नहीं है (१२२)।

## विभाग की विधि

प्रथम ही तीर्थकर भगवान की पूजा ( मन श्रीर भावों की शाद्धता के निमित्त ) करना चाहिए । इसके पश्चात कुछ प्रतिष्ठित मनुष्यों के समञ्ज अविभाजित सम्पत्ति का अनुमान कर लेना चाहिए श्रीर उसमें से पुत्र का भाग निकाल देना चाहिए (१२३)। इसी प्रकार अन्य भाग भो लगा लेने योग्य हैं। यदि पिता ने स्वार्थवश या द्वेप भाव से अपनी सियां के या अयोग्य दायादों के खत्बों की त्रोर ध्यान नहीं दिया है, या विभाग में कोई अन्याय किया गया है तो वह अमान्य होगा (१२४)। परन्तु यदि विभाग धर्मानुकूल किया गया है तो वह मान्य होगा, चाहे किसी की कुछ कम ही मिला हो। १२५)। वास्तव में विभाग अधर्म और अन्याय से न होना चाहिए (१२५) । एसे पिता का किया हुआ विभाग त्रयोग्य होगा जो ऋत्यन्त ऋशान्त, कोधी, ऋति बृद्ध, कामसंबी, व्यसनी, ग्रसाध्य रोगी, पागल, जुन्नारी, शराबी न्नादि हो (१२६)। यदि बड़ा भाई विभाग करते समय कुछ सम्पत्ति कपट करके छोटे भाइयों से छिपा लं तो वह दण्डनीय होगा और अपने भाग से विश्वित किया जा सकता है (१२७)। यदि भाइयों में सम्पत्ति

<sup>(</sup> १२२ ) भद्र० १६; वर्ष० ६; श्रर्ह० २४ ।

<sup>(</sup> १२३ ) त्रैव० ऋध्याय १२ श्लो० ६।

<sup>(</sup> १२४ ) इन्द्० ११-१२।

<sup>(</sup>१२४) ग्रही ०१७।

<sup>(</sup> १२६ ) '' १५-१६।

<sup>(</sup>१२७) भद् ० १०७; ग्रह ० ११६।

के विभाग के विषय में भगड़ा हो तो नियमानुसार न्यायालय ग्रथका पश्चायत द्वारा निर्माय करा लेना चाहिए (१२८)। यदि विभाग के विषय में कोई सन्देह उत्पन्न हो ( जैसे कीन कीन सी जायदाद किस किस अधिकारी ने पाई ) ते। ऐसी दशा में पश्चों या न्यायालय के समच मीखिक प्रथवा लिखित साची द्वारा निर्णय करा लेना चाहिए (१२६)। प्रथम ऋण चुका देना चाहिए या ऋण चुकाने के लिए प्रबंध करके शेष सम्पत्ति के भाग कर लंना चाहिए (१३०)। वस्त्र, ग्रामुषण, स्नियां धीर इसी प्रकार की दूसरी वस्तुएँ विभाज्य नहीं हैं (१३१)। ऐसी वस्तुश्रों का भी, जैसे कुत्राँ, भाग नहीं करना चाहिए (१३२)। मवेशियों का पूरा पूरा भाग करना चाहिए न कि दुकड़ों या हिस्सों में ( १३३ )। भाग करने से पूर्व छोटं भाइयों का विवाह कर देना उचित है या उनके विवाह निमित्त धन का प्रबन्ध करके विभाग करना चाहिए (१३४)। यदि एक या अधिक छोटी बहिनें हो तो प्रत्येक भाई को अपने भाग का चतु-थीश उनके विवाह के लिए अलग निकाल देना चाहिए (१३५)। वर्धमान नीति श्रीर अर्हन्नीति में यह नियम है। भद्रबाहु संहिता में भी ऐसा ही नियम है परन्तु उसमें केवल सहोदर बहिने। का

<sup>(</sup> १२६ ) ग्रह<sup>°</sup>० १४। ( १२६ ) " १२६। ( १२० ) मड़० १११; ग्रह<sup>°</sup>० १६। ( १३१ ) मढ़० ११२। ( १३२ ) " ११२; इन्दू० २२। ( १३३ ) " ११२। ( १३४ ) वर्ष० ७; ग्रह<sup>°</sup>० २०। ( १३४ ) " ह; " २०, २४।

खले स है (१३६)। यदि किसी मनुष्य ने केंद्रिन्त्रिक स्थावर सम्पत्ति को जो पिता के समय में जाती रही हो पुन: प्राप्त कर लिया हो तो उसको धपने साधारण भाग से अधिक चतुर्थ भाग और मिलना चाहिए (१३७)। परन्तु ऐसी दशा में वह समस्त जङ्गम सम्पत्ति का स्वामी होगा (१३८)। किसी भागाधिकारी के गहने कपड़े और ऐसी ही दूसरी वस्तुएँ बॉटी नहीं जायेँगी (१३-६)। भाग इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी अधिकारी को असन्तेष न हो (१४०)। यदि कोई भाई संसार त्याग करके साधू हो जाय तो उसका भाग उसकी स्त्री को मिलेगा (१४१)।

जब कोई मनुष्य मंसार त्यागना चाहं तो उसे सबसे प्रथम तीर्थ कर दंव की पूजा करनी उचित हैं। पुनः प्रतिष्ठित पुरुषों के सामने अपनी सर्व सम्पत्ति अपने पुत्र की दं देनी चाहिए। या वह अपनी सम्पत्ति के तीन बराबर भाग कर सकता है जिनमें से एक भाग धार्मिक कार्य तथा दानादिक के लिए दूमरा परिजनों के निर्वाह के लिए निश्चित करके तीयरा भाग सब पुत्रों में बराबर बराबर बॉट दें (१४२)। उसको यह भी उचित है कि अपने बड़े पुत्र को छोटे पुत्रों का मंरचक नियुक्त कर दें (१४३)।

```
( १३६ ) सद्० १६।
( १३७ ) इन्द्० १०; यह नियम मिताचरा में भी पाया जाता है।
( १३८ ) वर्ष० ३७-३६; श्रह ० १३४-१३६।
( १३६ ) इन्द्र० २१।
( १४० ) '' ३६; श्रह ० १४।
( १४१ ) श्रह ० ६०; मद्० ६४; वर्ष० ४६।
( १४२ ) श्रेंव० श्रध्याय १२ श्लोक १३-१६।
( १४१ ) '' '' १२ '' १६-१६।
```

# चतुर्थ परिच्छेद

#### दाय

जैन-लॉ के अनुसार दायाद का क्रम निम्न प्रकार है-

- (१) विधवा।
- (२) पुत्र।
- (३) भ्राता ।
- (४) भतीजा।
- (५) सात पीढ़ियों में सबसे निकट सपिण्ड (१)।
- (६) पुत्रो।
- (७) पुत्रो का पुत्र।
- ( 🔾 ) निकटवर्ती बंधु ।
- ( 🕹 ) निकटवर्ती गोत्रज ( १४ पीढ़ियों तक का )।
- (१०) ज्ञात्या ।
- (११) राजा।

यह क्रम इन्द्रनिन्द जिन संहिता में दिया गया है (देखा ऋो० ३५—३८)। वर्धमान नीति में भी यही क्रम कुछ संकोच से दिया है (देखा ऋो० ११—१२)। इन्द्रनिन्द जिन संहिता में वंधू गोत्रज ज्ञात्या अपेर राजा को लीकिक रिवाज के अनुसार दायाद माना है (देखा ऋो० ३७—३८)। इसी पुस्तक के ऋोक १७—१८ में भी

<sup>(</sup>१) सपिण्ड का अर्थ सात पीढ़ियों तक के सम्बन्धी से हैं।

<sup>े</sup> ज्ञात्या (जातवाले) का भाव श्रनुमानतः ऐसे पुरुष का भी हो सकता है जो माता द्वारा सम्बन्ध रखता हो। कारण कि प्रारम्भ में ज्ञाति का ऋर्ष माता के पच का था जैसा कि कुछ का श्रर्थ पिता के कुटुम्ब का था।

दाबाद का क्रम कुछ थोड़े से हेर फेर धीर संचेप से बताया है। वह इस प्रकार है—१-सबसे बड़ी विधवा, २—पुत्र, ३—सबसी माता से उत्पन्न भतीजा, ४—दोहिता, ५—गोत्रज, ६—सृतक की जाति का कोई छोटा बालक (२) (जिसे उसके पुत्र की विधवा दत्तक लेवे)। अर्धन्नीति इस क्रम से पूर्णतया सहमत है (देग्वा स्टो० ७४—७५)। उसका क्रम इस प्रकार है—प्रथम विधवा, पुनः पुत्र, पुनः भतीजा, पुनः सिपण्ड, पुनः दोहिता, पुनः बंधु का पुत्र, फिर गोत्रज, इन सबके ग्रमाव में ज्ञात्मा, धीर सबके ग्रम्त में राजा दायाद होता है।

दायादे! में स्वां का स्थान पुत्र से पहिलं है (३)। स्वां की सम्पत्ति का, जो स्वीधन न हां, प्रथम दायाइ उसका पित फिर पुत्र (४) होता है। पुत्र के पश्चात उसके पित के भाई भतीजे (स्वयं उसके नहीं) कम से दायाद हाते हैं। निकटवर्ती दायाइ के होतं दूरवर्ती को अधिकार नहीं है; अतएव भाई का मद्भाव भतीजें को दायभाग से विश्वत कर देता है (६)। इसी नीति से मृतक का पिता भाई से पहिले दाय का अधिकारी होगा, जैसे हिन्दृ-लॉ में भी बताया है। पुत्र शब्द में कानूनी परिभाषा के अनुसार पीत्र श्रीर अनुमानतः पर-पीत्र भी श्रंतर्गत हैं (७), जैसा हिन्दू-लॉ में भी है (देखा सुन्दरजी

<sup>(</sup>२) इसका शब्दार्ध भाव ७ वप की ब्रायु क पात के छाट भाइ का है। ऐसा ही भाव अर्डनीति में मिलता है देखो श्रद्दनीति श्लो० ४६ ( जहाँ दत्तक का सम्बन्ध है)।

<sup>(</sup>३) भद्० ११०; श्रर्ह० ११२।

<sup>(</sup>४) ऋहे ० ११५-११७; भद ० ६७।

<sup>(</sup>४),, १११–११७; ,, ६०; और देखों ऋह ० १४ जहां विधवा के भाई के पुत्र को गोद लेने का भावार्थ पति के भतीजे का है।

<sup>(</sup>६) इन्द ० ३६।

<sup>(</sup>७) ऋहं ० ६७; इन्द्र ० २५ ।

दामजी ब० दाहीबाई २-६ बम्बई ३१६)। यदि पुत्र अपने पिता के शरीक है श्रीर सम्पत्ति बाबा की है तो उसमें उसका अधिकार है। विभाग के पश्चात् विभाजित पिता की सम्पत्ति का माता के होते हुए वह स्वामी नहीं हो सकता। क्योंकि उसकी माता ही उसकी अधिकारिक्की होगी। यदि माता पिता दोनों मर जावें ते। औरस वा दत्तक जैसा पुत्र हो वही दायाधिकारी होगा (८)।

किसी मनुष्य के बिना पुत्र के मर जाने पर उसकी विधवा उसकी सम्पत्ति की सम्पूर्ण अधिकारिणी होती है ( ट), चाहे

<sup>(</sup>८) भद्र०३०।

<sup>(</sup>१) ,, १४; श्रद्ध ० ११४ व १२४, तथा निम्नलिखित नजीरें —

क----मदनजी देवचन्द ब॰ त्रिभवन वीरचन्द १२ इ० के॰ ८१२ = बम्बई-लॉ रिपोर्टर १३ पृ० ११२१।

ख-मदनजी ब॰ त्रिभवन ३६ बम्बई ३६६।

गि-शिम्भूनाथ ब० ज्ञानचन्द १६ इला० ३७६; परन्तु इस मुक्दमें में अपने पित की सम्पत्ति की वह पूर्ण स्वामिनी क्रार ही गई थी, न कि बाबा की सम्पत्ति की। इस मुक्दमें का उन्लेख १६ इ० के० पृ० ६३६ = २४ इ० ला० ज० पृ० ७४१ पर आया है।

च-- घीसनमळ व० हर्पचन्द (सन् १८८१) सेलेक्ट केसेज़ ४३ (श्रवध)।

लिहारीलाल ब॰ सुखवासीलाल (सन् १८६४ का श्रप्रकाशित फ़ैसला) उल्लिखित सिलेक्ट केसेज़ श्रवध पृ० ३४ व ६ एन० डब्ल्यु॰ पी॰ हाईकोर्ट रिपोर्ट ३६२—३६८ (इसमें यह निर्णय हुआ है कि विधवा को पत्ति की श्रविभाजित मोरूसी (बाबा की) सम्पत्ति के, पति के भाइमी के विशोध में भी, बेचने का श्रिपकार है।

च—हुळन राथ ब० भवानी (सन् १८६४ श्रप्रकाशित) से० के० श्रवध प्र०३४ में इसका उल्लेख है। इसमें क्रार दिया गया है कि पुराने रिवाज और बिरादरी के ब्यवहार के श्रनुसार विधवा का

सम्पत्ति विभाजित हो चाहं अविभाजित हो (देखे। इन्द्रनिद्ध जिन-संहिता श्लो० १५)। पति के भाग की पुत्र की उपस्थिति में भी वह पूर्ण स्वामिनी होती हैं (देग्वा अर्ह श्लीत ५४)। यदि श्वसुर पहिले मर जाय श्रीर पित का पीछे कालान्त हो तो वह अपने पित की सम्पूर्ण सम्पत्ति की अधिकारिणी होगी (१०)। यदि वह पुत्री के प्रेमवश पुत्र को गाद न ले श्रीर पुत्री को अपनी दायाद नियुक्त करे तो उसके मरनेपर उसकी सम्पत्ति की अधिकारिणी उसकी पुत्री होगी, न कि उस (विधवा) के पित के कुटुम्बी जन। श्रीर उस पुत्री की मृत्यु के पश्चात् भी वह सम्पत्ति उसके पिता के कुटुम्बी जनें। को नहीं पहुँचेगी, किन्तु उसके पुत्र को मिलेगी यदि पुत्र न हो तो उसके पित को (११)। इसका कारण यह है कि पुत्री भी पूर्ण अधिकारिणी ही होती है:

मोरूसी श्रविभाजित स्थावर धन पर श्रपने पति की जङ्गम सम्पत्ति के श्रनुसार ही पति के समान पूर्ण श्रधिकार होता है।

- क् शिविसिंह राय बर्क मुर्क्सको ६ एन० डब्ल्युर्व पीर्व हार्वरिक ३८२ और श्रापील का कैसला १ इलार्क ए०६८८ बीर्क्सेक जिसमें सम्बन्ध पति की निजी सम्पत्ति का है।
- ज—हरनाभ राय व० मण्डलट्राम २७ कल० २७६। इसमें पति की निजी सम्पत्ति का सम्बन्ध हैं। परन्तु श्रदालत ने पति की निजी सम्पत्ति श्रीर मीरूबी जायदाद में भेद मानना श्रस्वीकार किया।
- मंगमचन्द सा० व मोतीलाल सा० इन्दौर ढाईकोर्ट इब्तदाई सु० नं० ६ सन् १६१४ जो मि० जुगमन्दर लाल जैनी के जैन लाँ में खुपा है।
- ज्ञ—मोजीलाल ब॰ गोरी बहु, श्रप्रकाशित, उस्तिखित ७८ इंडि॰ के॰ ४६५-४६२, किन्तु इसमें देवा को पति की निजी सम्पत्ति की पृश्ये स्वामिनी माना है।

<sup>(</sup>१०) भद्र० ६५।

<sup>(</sup>११) ,, ६४-६७; श्रह ० १६४-११७।

भावार्थ जब वह मरती है तब उत्तराधिकार उससे प्रारम्भ होता है और सम्पत्ति उसके कुटुम्ब में रहती है, अर्थात् जिस कुटुम्ब में वह ब्याही है, पुनः उसके माता पिता के कुटुम्बियों को नहीं लीटती (१२)।

जमाई, भाशा श्रीर सास जैन-लों में उत्तराधिकारी नहीं हैं (१३)! व्यभिचारिग्री विधवा का कोई श्रधिकार दाय का नहीं होता केवल गुज़ारा पा सकती है (१४)! जैन-लों में लड़के की बहू भी दायाद नहीं है (१५)।

जिस व्यक्ति के और कोई दायाद न हो; केवल एक पुत्रो छंड़-कर मरा हो तो अपने पिता की सम्पत्ति की वह पूर्ण स्वामिनी होगी (१६)। उसके मरने पर उसके अधिकारी, उसके पुत्रादि, उस सम्पत्ति के अधिकारी होगे (१७)। यदि किसी मनुष्य के कोई निकट अधिकारी नहीं है केवल दोहिता हो तो उसकी पूर्ण सम्पत्ति का अधिकारी दोहिता होगा, क्योंकि नाना और दोहिते में शारीरिक सम्बंध है (१८)। माता का खी-धन पुत्री को मिलता है चाहे विवाहिता हो (१८) वा अविवाहिता (२०)। इस विषय में भद्रवाहसंहिता

<sup>(</sup>१२) भद्र० ६७; श्रह<sup>°</sup>० ११७; परन्तु देखो छोटेळाळ ब० छन्तूळाळ, ४ कळ० ७४४ प्री० कीं० जिसमें हिन्दू-ळा के श्रनुसार दूसरी भांति का निर्णय हथा।

<sup>(</sup>१३) म्बह ०११८।

<sup>(</sup>१४) '' ७६।

<sup>(</sup>१४) वर्षे०३४; श्रह<sup>°</sup>०१०⊏; ज़नकूरी ब० बुधमळ ४७ इंडि०के० २४२।

<sup>(</sup>१६) भद्र० २४; श्रह ० ३२।

<sup>(</sup>१७) " २४: "३२।

<sup>(</sup>१८) श्रह ० ३३—३४; भद्ग० २७—२८।

<sup>(</sup>१६) " ३३; भद्द० २७।

<sup>(</sup>२०) मह० २७।

थीर श्रहिशीति में कोई मतभेद नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अर्हभोति को नीयत अविवाहित पुत्रो को विश्वत रखने की नहीं हो सकती है जब कि अविवाहित पुत्री की विवाहित पुत्री के सुका-बले में सब जगह प्रथम स्थान दिया गया है। अविवाहित पुत्री का स्त्री-धन उसकी मृत्य होने पर उसके भाई को मिलता है (२१)। विवाहिता पत्रियाँ अपनी श्रपनी माताओं का खो-धन पाती हैं (२२)। यदि कोई पुत्रो जीवित न हो तो उसकी पुत्रो श्रीर उसके श्रभाव में मृतक स्त्रों का पत्र अधिकारी होगा (२३)। विवाहिता पत्रों के स्त्री-धन का स्वामी उसके पुत्र के अभाव में उसका पति होता है (२४)। स्त्री-धन के ग्रतिरिक्त विधवा की ग्रन्य सम्पत्ति का ग्रिधि-कारी उसका पुत्र होगा (२५)। यदि एक से अधिक विधवाएँ हों तो उन सबकी सम्पत्ति का अधिकारी ( उनके पति का ) पत्र होगा ( २६ )। यह पूर्व कथन किया जा चुका है कि यदि विधवा अपनी प्रिय पत्री के स्नेह बश दत्तक न ले ते। उसकी सम्पत्ति की अधिकारियी वह पुत्री होगी न कि उसके पति के भाई भतीजे (२७)। यह अधिकार वसीयत के रूप में है जिसके बमुजिब विथवा अपनी सम्पत्ति की अधिकारिग्री किसी पत्री-विशेष की बनाती है। क्योंकि विधवा जैन-नीति के धनुसार पूर्ण स्वामिनी होती है श्रीर वह अपनी सम्पत्ति चाहे जिसको अपने जीवन-काल में तथा

<sup>(</sup>२१) आर्डं० १२८। (२२) इन्द्० १४।

<sup>(</sup>२३) " १४।

<sup>(</sup>२४) भद्०२६; वर्ष०१३; मही०३४।

<sup>(</sup>२४) " २१; " १०; "२८।

<sup>(</sup> २६ ) '' ४०।

<sup>(</sup>२७) '' ६६—६८; ऋहं ० १११—११७।

मृत्यु-पश्चात् के लिए दे सकती है। जैन कानून के अनुसार की-धन के अतिरिक्त की की सम्पत्ति उसके भाई भतीजों या उनके सम्बन्धियों को नहीं मिलती है किन्तु उसके पित के भाई भतीजों की मिलती है (२८)। यह नियम भद्रवाहु संहिता के अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि जिसके अनुसार पुत्री के दायाद नियुक्त कियं जाने पर पित के भाई भतीजे दाय से विश्वत हो जाते हैं (२६)।

विभाजित भाई के मरने पर उसकी विधवा श्रथवा पुत्र के श्रभाव में उसकी सम्पत्ति उसके शेष भाइयों में बराबर बराबर बाट ली जायगी (३०)। परन्तु यदि पुत्र होगा तो वही श्रधिकारी होगा (३१)। यदि उसने कोई निकट-सम्बन्धो नहीं छोड़ा है तो उसकी सम्पत्ति का श्रधिकार पूर्विक क्रमानुसार होगा (३२)।

यदि किसी मनुष्य के पुत्र नहीं है तो जायहाद प्रथम उसकी विधवा की, पुन: मृतक की माता को (यदि जीवित हो ) मिलेगी (३३)। भावार्थ यह है कि पुत्र के पश्चात् माता अधिकार-क्रमानुसार दूसरी उत्तराधिकारिणी है। अर्थात् विधवा और पुत्र देानें के अभाव में सम्पत्ति मृतक की माता को मिलंगी (३४)। यदि विधवा शीलवर्ता है तो उसके पुत्र हो या न हो वह अपने पित की सम्पत्ति की पूर्ण अधिकारिणी होगी (३५)। दायभाग की नीति

```
( २६ ) ऋहै० ६१—६२ ।
( २६ ) सद ० ६६—६७ ।
( २० ) इन्द ० ४० ।
( २० ) इन्द ० ४० ।
( २१ ) " २४; वर्ष ० ११; ऋहै० ७४ ।
( ३२ ) " ४१ ।
( ३३ ) सद ० ११०; ऋहै० ११२ ।
( ३४ ) सद ० ११०; ऋहै० ११२ ।
```

जा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लागृ होती है वही मनुष्य के लापता, पागल श्रीर संसार-विरक्त हो जाने पर लागू होती है (३६)। जब किसी व्यक्ति का कुछ पता न चले ता उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था वर्तमान समय में सरकारी कानून-शहादत के अनुकूल होगी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका सात वर्ष तक कुछ पता न लगे मृतक मान लिया जाता है। केवल असाध्य पागलपने की दशा में हा श्रधिकार का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, किन्तु पागल की व्यवस्था अब सर-कारी कानून ऐक्ट नं० ४ सन् १८१२ के अनुसार होगी। श्रीर पागल के जीवन-काल में दाय अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठेगा।

दाय-सम्बन्धी सर्वविवादास्पद विषय कानून या स्थानीय रिवाज कं अनुसार (यदि कोई हो ) न्यायालयी द्वारा निर्णय करा लेने चाहिएँ जिससे पुनः भगड़ा न होने पावे (३७)।

यदि किसी पुरुष के एक से अधिक खियाँ हों ते। सबसे बड़ी विधवा अधिकार पाती है और कुटुम्ब का भरण-पाषण करती है (३८)। परन्तु यह नियम स्पष्ट नहीं है, अनुमानतः यह नियम राज्य एवं अन्य अविभाज्य सम्पत्ति सम्बन्धी प्रतीत होता है। साधा-रणतः जैन-नीति का आशय यह प्रतीत होता है कि सब विधवाएँ अधिकारी हो और प्रबन्ध कम से कम उस समय तक बड़ी विधवा कर जब तक कि वह सब एक दूसरे से राज़ी रहें।

यदि किसी की अनेक ित्रयों में से किसी के पुत्र हो तो वह सबका अधिकारी होगा (३५)। अर्थात् वह अपनी माता

<sup>(</sup>३६) प्रहं० ४३ व ६५।

<sup>(</sup>३७) इन्द्र० ३७-३८।

<sup>(₹=) &</sup>quot; 90|

<sup>(</sup> ३६ ) भद्र० ४०; श्रह्० ६८।

ष्प्रथवा सीतेली सब माताश्रों की सम्पत्ति को जब जब वह मरेंगी पावेगा (४०)।

# राजा का कर्तव्य

यदि किसी मनुष्य का उत्तराधिकारी ज्ञात न हो तो राजा को तीन वर्ष पर्यन्त उसकी सम्पत्ति सुरित्तित रखनी चाहिए, और यदि इस बीच में कोई व्यक्ति उसकी ग्राकर न माँगे तो उसे स्वयं ले लेना चाहिए (४१)। किन्तु उस द्रव्य को धार्मिक कार्यों में ख़र्च कर देना चाहिए (४२)। इन्द्रनिन्द जिन संहिता में यह नियम ब्राह्म-प्यीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में उल्लिखित है (४३)। क्योंकि ब्राह्मण की सम्पत्ति को राजा ब्रह्मण नहीं कर सकता है (४४)। परन्तु वर्धमान नीति में यह नियम सर्व वर्णों की सम्पत्ति के सम्बन्ध में है कि राजा को ऐसा धन-धर्म कार्यों में लगा देना उत्चित है (४४)। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण की सम्पत्ति को उसकी विधवा वा अन्य द्वायादों के अभाव में कोई ब्राह्मण ही ब्रह्मण कर सकता (४५)।

<sup>(</sup>४०) झहुं० ६८।

<sup>(</sup>४१) वर्षे० १७; इन्द्र० ३६।

<sup>(</sup> ४२ ) आई० ७४-७४; वर्ध० ११-१२।

<sup>(</sup>४३) इन्द्र० ३६।

<sup>(</sup>४४) वर्ष० १२; इन्द्र० ३६।

<sup>(</sup> ४१ ) इन्द्र० ४०।

## पञ्चम परिच्छेद

#### स्त्री-धन

निम्निखित पाँच प्रकार की सम्पत्ति स्नी-धन होती है (१)— १—श्रध्यग्नि—जो कुछ श्रग्नि श्रीर ब्राह्मणों की साची में लड़की को दिया जाता है, श्रश्नीत् वह श्राभूषण इत्यादि जो पुत्री को उसके माता-पिता विवाह समय दंते हैं (२)।

२ — अध्याहवनिक — (लाया हुआ ) जा द्रव्य वधू अपने पिता के घर मे अपने पिता और भाइयों के सम्मुख लावे (३) ।

३—प्रांतिदान—जो सम्पत्ति श्रसुर श्रीर सासु वधू को विवाह-समय देते हैं (४)।

४—श्रीदियक (सीदियक )—जी सम्पत्ति विवाह के पश्चात् माता पिता या पति से मिलं (५)।

५—- ग्रन्वाध्यंय—-जो वस्तुएँ विवाह-समय अपनी या पति के क्रुटुम्ब की स्त्रियों ने दी हो (६)।

```
(१) মর০ ६०; वर्ष० ३६—४१।
(२) ,, 도착; ,, ४०; অई० १३도।
(३) ,, 도६; ,, ४१; ,, १३६।
(४) ,, 도७; ,, ४२; ,, १४१।
(६) ,, 도६; ,, ४३; ,, १४२।
```

संचेपतः वधूको जो कुक विवाह समय मिलता है वह सम उसका स्त्री-धन है (७)।

श्रीर विवाह के पश्चात् सब कपड़े श्रीर गहने जो उसकी उसके कुटुम्बी जन या श्रमुर के परिवार-जन देते हैं वह सब स्त्री-धन हैं (८)। इसी भांति गाड़ो श्रीर घोड़े की भाँति के पदार्थ भी स्त्री-धन हैं (८)। जो कुछ गहने, कपड़े कोई खी श्रपने लिए अपने विवाह के समय पाती है श्रीर सब जङ्गम सम्पत्ति जो पति उसकी दे वह सब उसका स्त्रोधन हैं (१०)। श्रीर वह स्वयं ही उसकी खामिनी हैं (११)। किन्तु वह किसी स्थावर-सम्पत्ति की खामिनी नहीं हैं जो उसे उसके पति ने दी हो (१२)। यदि पति ने कोई गहने उसके लिए बनने को दे दिए हो जिनके बनने के पहिले वह (पति) मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो वह भी उसका खी-धन होंगे (१३)। क्योंकि पति यदि द्रव्य उसको दे देता श्रीर वह स्त्री स्वयं गहने बनने को देती तो वही उसकी स्वामिनी होती न कि पति।

स्त्री-धन पैत्रिक सम्पत्ति की भांति विभाग याग्य नहीं है (१४)। पिता के किसी कुटुम्बी की कोई ऐसी वस्तु पुन: प्रहम्म नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने विवाहिता पुत्री की दे दी हो या जो उसके

<sup>(</sup> ७ ) वर्षं ३६-४०; म्रहं १३६-१३७; इन्द् १४६।

<sup>( = )</sup> श्रही १३६--१३७।

<sup>(</sup> ६ ) इन्द्र ० ४७।

<sup>(</sup>१०) वर्षे० ४४; इन्द्र० ३।

<sup>(</sup>११) ऋहै० १४३--१४४; वर्ध० ४४।

<sup>(</sup>१२) इन्द्र०३।

<sup>(</sup>१३) ऋहं० १४४।

<sup>(</sup> १४ ) ऋहै० १४३---१४४; इन्द्र० ४८।

श्वसुर के लोगों से उसकी मिली हो (१५)। श्रकाल के समय श्रथवा शार्मिक श्रावश्यकताओं के श्रितिरिक्त श्रीर समय पर उसके स्त्री-धन को कोई श्रर्थात् पित भी नहीं ले सकता (१६)। धार्मिक कार्यों में दिन-वर्या की पूजा इत्यादि सिम्मिलित नहीं हैं। उससे केवल उस श्रावश्यकता का श्रर्थ है जो जाति वा धर्म पर श्राई हुई श्रापित्त के टालने के निमित्त हो। पत्नी का स्त्री-धन पित उस समय भी ले सकता है जब वह कारागार में हो (१७)। परन्तु वह स्त्री-धन को उसी दशा में ले सकता है जब उसके पास कोई श्रीर सम्पत्ति न हो (१८)। तो भी यदि पित स्त्री-धन को लेने पर बाध्य हो जावे श्रीर उसको वापिस न दे सके तो वह उसे पुनः देने के लिए बाध्य नहीं है (१६)।

स्त्रों को अपने स्त्री-धन के व्यय करने का अपने जीवन में पूर्ण अधिकार है (२०)। वह उसको श्रपने भाई-भतीजों को भी दे सकती है (२१)। ऐसा दान साची द्वारा होना चाहिए (२१)। परन्तु यह नियम आवश्यकीय नहीं है। यदि इस विषय पर कोई भगड़ा उठे तो उसका निर्णय पंचायत या न्यायालय द्वारा होगा (२२)।

स्त्री के मरण पश्चात् उसका स्त्री-धन उसके निकट सम्बन्धियो भ्राचीत् पुत्री, दोहिता श्रीर दोहित्रियों के श्रभाव में उसके पुत्र को

<sup>(</sup>१४) म्बर्हे० ८१।

<sup>(</sup>१६) भद ० ६०: वर्ष ० ४४-४६ ।

<sup>(</sup>१७) महं० १४१।

<sup>(</sup> १८ ) " १४५।

<sup>(</sup>१६) वर्षे० ४६; ऋर्ह० १४५।

<sup>(</sup>२०) इन्द्०४६-४१।

<sup>(</sup> २१ ) " ४१-५० ।

<sup>(</sup>२२) " ५०-५१।

मिलेगा और उसकी बहिन की पुत्री को भी मिल सकता है (२३)। यदि स्त्री संतान-हीन मर जाय तो उसका धन पित को मिलेगा (२४)। विवाहिता पुत्रिया अपनी-अपनी माताओं के स्त्री-धन को पाती हैं (२५)। विवाहिता स्त्री का स्त्री-धन उसके पिता तथा पिता के कुदुम्बी जनों को नहीं लेना चाहिए (२६)।

<sup>(</sup>२३) इन्द्र० १२ व ४६।

<sup>(</sup>२४) भद्र० २६; वर्ध० १३।

<sup>(</sup>२५) इन्द्र० १४।

<sup>(</sup>२६) ब्रह ० ८१।

## षष्ठ परिच्छेद

#### भरण-पाषण ( गुज़ारा )

निम्नाङ्कित मनुष्य भरगा-पोषण पाने के अधिकारी हैं-

१---जीवित तथा मृतक बालक (१), भ्रार्थात् जीवित बालक श्रीर मृतक पुत्रों की सन्तान तथा विभवाएँ, यदि कोई हो।

२-वह मनुष्य जो भागाधिकार पाने के अयोग्य हीं (२) ।

३—मवमं बड़े पुत्र के सम्पत्ति पाने की अवस्था में अन्य परिवार (३)।

४--- अविवाहिता पुत्रियाँ और बहिनें ( ४ )।

४—विभाग होने के पश्चात उत्पन्न हुए भाई जब कि पिता की सम्पत्ति पर्योप्त न हो (५)। परन्तु ऐसी दशा में केवल विवाह करा देने तक का भार वड़े भाइयों पर होता है। विवाह में स्वभावतः कुमार अवस्था का विद्याध्ययन और भरण पेषण भी शामिल समभना चाहिए।

६—विधवा बहुएँ उस अवस्था में जब वह सदाचारिग्री श्रीर शीलवती हों (६)।

```
(१) श्रह ० ६।
(२) .. ६; भद्र० ७०; इन्द्र० १३--१४, ४३; वर्ष० ४३।
(२) ., २४; ., १००।
(४) भद्र० १६; इन्द्र० २६; वर्ष० ६।
(४) .. १०६।
(६) श्रह ० ७७।
```

७—ऐसी विश्ववा माता जिसको व्यमिचार के कारण दायभाग नहीं मिला हो (७)।

१०---दासीपुत्र (१०)

सम्पत्ति पानेवाले का कर्तव्य है कि वह उन मनुष्यों का अरख पोषण करे जो गुज़ारा पाने के अधिकारी हों (११)। सामान्यतः सब बच्चे चाहे वह उत्पन्न हो गये हों अथवा गर्भ में हों और सब मनुष्य जो कुटुम्ब से सम्बन्ध रखते हैं कौटुम्बिक सम्पत्ति में से भरण-पोषण पाने के अधिकारी हैं (१२)। और परिवार की पुत्रियों के विवाह भी उसी सम्पत्ति से होने चाहिएँ (१३)। वयःप्राप्त पुत्र भरण पोषण के अधिकारी नहीं हैं चाहे वह अस्वस्थ ही हों (१४)। जो युवतिया विवाह द्वारा अपने परिवार में आ जावें (अर्थात् वहुएँ) वह सब भरण-पोषण पाने का अधिकार रखती हैं, चाहे उनके सन्तान हो अथवा न हो; परन्तु उसी अवस्था में कि उनके पति सम्म-

<sup>(</sup>७) ऋहै० ७६।

<sup>(</sup> ८ ) ,, ६६; वर्षा ० ४।

<sup>(</sup> ६ ) भद्र० ६४ व ७७; श्रीर वह प्रमाण जो दायभाग से विञ्चत रहने के सिल्सिले में दर्ज हैं।

<sup>(</sup> १० ) इन्द्र० ३४; ग्रह ० ४३; भद्र० ३४।

<sup>(</sup>११),, १३--१४; भद्र० ७४ व ६८।

<sup>(</sup>१२) श्रह ०१०।

<sup>(</sup>१३) इन्द्र० २६, ब्रह्म ० २०; भद्र० १६ व १०६; वर्धा० ६ ।

<sup>(</sup> १४ ) प्रेमचन्द पिपारा व॰ हुलासचन्द पिपारा १२ विद्धी रिपोर्टर ४६४ ।

खित रहते हों (१५)। यदि उनमें से कोई व्यभिचारियी है तो घर से निकाल दी जायगी (१६)। किन्तु यदि विधवा माता व्यभिचार सेवन करती है तो भी उसके पित के भाई-भनीजे श्रीर पुत्र पर उसके भरणपेषिया का दायित्व होगा; परन्तु वह दाय की भागी न होगी (१७)।

माता के गुज़ारे में वह व्यय भी सम्मिलित होगा जो उसे धार्मिक क्रियाओं के लिए ग्रावश्यक हो (१८)। भावार्थ तीर्थ-यात्रा ग्रादि धार्मिक ग्रावश्यकताओं के लिए पुत्र तथा विधवा पुत्र-वधू से, जिसके हस्तगत सम्पत्ति हो, विधवा माता खर्ची पाने की ग्राधिकारियों है।

पुत्रियों के विवाह-व्यय की सीमा के सम्बन्ध में कुछ मन-भंद है जो अनुमाननः इस कारण से है कि कोई नित्य और अविचल नियम इस विषय में नियुक्त नहीं हो सकता जिसका व्यवहार प्रत्येक अवस्था में हो सके। भद्रवाहु संहिता के अनुसार सब भाइयों को अपने अपने भाग का चतुर्थांश सहोदर बहिनों की शादी के लियं अलग निकाल देना चाहिए (१-६)। वर्धमान नीति तथा अहं क्रांति दोनों में यही नियम मिलना है (२०)। परन्तु इन्द्रनन्दि जिन संहिता के अनुसार यदि दो भाई और एक अविवाहिता बहिन हों ता दाय-सम्पत्ति के तीन समान भाग करने चाहिएँ (२१) यदि यह भाग

<sup>(</sup>१४) ऋहं० ७७।

<sup>( 34 ) ,. 991</sup> 

<sup>(90) , 981</sup> 

<sup>(</sup>१८) सद् ० ७७ ।

<sup>( 98 ) ,, 98 1</sup> 

<sup>(</sup>२०) वर्ध० ६; खई ० २४।

<sup>(</sup>२१) इन्द्र० २६।

समान हैं तो पुत्री को सर्व सम्पत्ति का एक तिहाई मिलेगा। परन्तु इसका धाशय यह मालुम पड़ता है कि विवाह के व्यय का ध्रनुमान सामान्यतः इसके ही सीमान्तर होगा। दासीपुत्रों के भरण-पोषण की सीमा उनके पिता की सम्मति पर है जब तक वह जीवित है (२२)। श्रीर पिता के पश्चात् वह श्रसली पुत्रों से श्रधंभाग तक पा सकते हैं, यदि पिता ने उनके गुज़ारे का कोई श्रन्य प्रवन्ध न कर दिया हो (२३)।

यदि किसी विधवा ने कोई पुत्र गोद लेकर उसी को अधिकार दे दिया है ते। वह गुज़ारा पाने तथा दत्तक की कुमारावस्था में उसकी मंरिस्तिका होने की अधिकारियी होगी (२४)। पुत्र भी माता से गुज़ारे का अधिकारी है (२५)। यह अनुमानतः तभी होगा जब कि पिता की सम्पत्ति माता ने पाई हो। तो भी सद्व्यव- हार के अनुसार माता अपने वच्चों का भरण पोषण करने पर बाध्य ही है, यदि वह ऐसा करने की सामर्थ्य रखती हो।

<sup>(</sup>२२) इन्द्र० ३४।

<sup>(</sup>२३),, ३४---३४।

<sup>(</sup>२४) शिवसिंह राय ब॰ दाखो ६ एन॰ डब्ल्यु॰ पी॰ हाईकोर्ट रिपोर्ट ३८२ ।

<sup>(</sup>२४) श्रह ० १२६।

## सप्तम परिच्छेद

#### संरक्षकता

जो पुत्र तथा पुत्रियाँ वय:प्राप्त नहीं हैं उनकी संरचकता के अधि-कारी नीचे लिखे मनुष्य कमानुसार होंगे (१)—

१—िपता। २—िपतामद्दा ३—भाई। ४—चचा। ५—िपता का गांत्रजा। ६—धर्गगुरु। ७—नाना। ५—मामा।

यह कम विवाह के सम्बन्ध मे हैं (१)। बड़े भाइयों के साथ छोटे भाइयों की रहने की आज्ञा है (२) और बड़े भाई का कर्तव्य है कि पिता के समान उनके साथ व्यवहार करं (३)। विभाग होने के पश्चात् भी यदि कोई भाई उत्पन्न हो जाय तो बड़े भाइयों को उसका विवाह करना चाहिए (४)। छोटी बहिनों की संरचकता, उनके विवाहित होने तक, पिता के अभाव में, बड़े भाइयों को प्राप्त होती है (५)। यदि किसी विवाहिता पुत्री के पित के कुटुम्ब में उसकी रचा और उसकी सम्पत्त की देखभाल करनेवाला कोई न हो तो उसके पिता के कुटुम्ब का कोई आदमी संरच्चक होगा (६)। यदि माता जीवित है और कोई छोटी लड़की या लड़का उसके साथ और अपने अन्य भाइयों से पृथक रहता हो या और भाई

<sup>(</sup>१) त्रैव० श्रध्याय ११ श्लो। दर।

<sup>(</sup>२) सद्द० ४; श्चर्ह० २४।

<sup>( 3 ) ,, 90; ,, 28 !</sup> 

<sup>1308 .. (8)</sup> 

<sup>(</sup>१) वर्षे० ६; भद्र० १६; इन्द्र० २८ । श्रहे० २०।

<sup>(</sup>६) इप्तर्ब० ८२।

न हों तो उसकी संरचकता उसकी माता की प्राप्त होगी (७)। यदि उन्मत्तता, असाध्य रोग, आसेव या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण वश कोई विधवा अपनी सम्पत्ति की रचा करने के अयोग्य हो तो उसकी रचा उसके पति का भाई, भतीजा या गोत्रज, और उनके अभाव में पड़ोसी करेगा (८)। परन्तु अब असमर्थ और रचक का विषय सरकारी कानून गार्डियन्ज़ एण्ड वार्ड्ज़ ऐकृ के अनुसार निर्मीय होगा। पागलों का कानून असमर्थ और अयोग्य मनुष्यों के कोर्ट का कानून तथा इसी प्रकार के विषय सम्बन्धी कानून भी अपन अपने मीके पर लागू होंगे।

जैन-लॉ में इस श्रिषकार को स्वीकार किया गया है कि कोई मनुष्य श्रपने जीवन-काल में वसीश्रत द्वारा श्रपनी सम्पत्ति का कोई प्रबन्धक नियत कर हे जो उसकी विधवा एवं उसकी सम्पत्ति की रचा करे (६) ऐसा नियुक्ति-पत्र साचियों द्वारा पंचें। या सरकार से रजिस्टरी कराना चाहिए (१०)। यदि सिपुर्ददार सम्पत्ति के स्वामी की मृत्यु के पश्चात् विश्वासघाती हो जावे तो विधवा को श्रिषकार होगा कि श्रदालत द्वारा उसे पृथक करा दे श्रीर उसके स्थान पर श्रन्य पुरुष को नियुक्त करा दे (११)। वर्धमान नीति के श्रनुसार वह स्वयं भी उस प्रबन्धक की जगह श्रपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकती है (१२)। प्रबन्धक का कर्तव्य है कि वह सम्पत्ति की देखभाल पूर्ण सावधानी

<sup>(</sup>७) वर्षं० १८; श्रहं० ८३---८४।

<sup>(</sup> म ) श्रह ० ७ म--- म ० ।

<sup>(</sup>६),, ४६—४६; वर्षे० १६—१७, व २०—२१।

<sup>(</sup>१०) ,, ४७: वर्घ० २०---२१।

<sup>(</sup>११) श्रह ० ४६—४०; भद्र० ७१—७२।

सं करे ताकि सम्पत्ति सुरचित रहे श्रीर परिवार-जनी का निर्वाह
भत्नी भाँति हो सके (१३)। यदि विधवा ने प्रबन्ध-कार्य का दायत्व
स्वयं श्रपने उपर लें निया है तो उसको (नियुक्ति-पत्र या वसीयत के
श्रमुसार) उस सम्पत्ति को दान करने, गिरवी रखने तथा वेच देने
का श्रावश्यकतानुसार अधिकार होगा (१४)। यदि कोई श्रीरस
या दत्तक पुत्र हो तो वह उसके इस प्रकार सम्पत्ति को व्यय करने
में बाधक नहीं हो सकता (१५); क्योंकि विधवा को वह सब अधिकार हैं जो सिपुर्ददार की होते, तथा उसकी धार्मिक कार्यी अथवा
व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओं में उस सम्पत्ति की दानकर देने,
गिरवी रखने श्रीर बंचने का अधिकार प्राप्त है (१६)।

६३३) श्रह ० ४३।

<sup>(</sup> १६ ) " ५२ ।

<sup>( 14 ) &</sup>quot; 42 1

<sup>(</sup> १६ ) वर्ष० २४।

## अप्टम परिच्छेद

#### रिवाज

रिवाज कई प्रकार के होते हैं, साधारण विवशेष, प्रश्नीत् जातीय, कैं। दुन्किक ग्रीर स्थानीय । प्रत्येक सुक्दमें में इनको गवाहों से साबित करना पड़ता है । कींटुन्किक रिवाज के साबित करने के लिए बड़ी प्रमाणित साचों की ध्रावश्यकता होती है । ग्राजकल कानून के अनुसार न्यायालयों में जैन-जाति के मनुष्यों के कगड़े रिवाज-विशेष के अनुसार निर्णय किये जाते हैं (१)। रिवाज-विशेष के अनुसार निर्णय किये जाते हैं (१)। रिवाज-विशेष के अभाव में हिन्दू-कानून लागू होता है (२)। हिन्दू-कानून का वह भाग जो द्विजों के लिए है जैनियों के लिए लाग माना गया है (३)। बम्बई प्रान्त में एक मुक्दमें में एक मृतक पुरुष की बरसी के सम्बन्ध में भी हिन्दू-कानून लागू किया गया था यद्यपि बरसी का जैन-जाति में रिवाज नहीं है श्रीर वह जैन सिद्धांत के नितान्त बाहर व विरुद्ध है। परन्तु उस मुक्दमें में विधवा एक श्रोर ग्रीर दूमरी ग्रीर मृतक का अल्पवयस्क पुत्र था ग्रीर सम्पत्ति प्रबन्ध के प्रबन्ध में श्रीर सव पत्तों ने स्वोकार कर लिया था

<sup>(</sup> १ ) शिर्वासंह राय ब॰ सु॰'दाखो १ इला॰ ६८८ प्री॰ कैंा॰; मानक-चन्द गुलेचा ब॰ जगत्सेठानी प्रामुकुमारी बीबी १७ कल० ५१८।

<sup>(</sup>२) भ्रम्बाबाई व॰ गोविन्द २३ बम्बई २४७; ब्रोटेलाल व॰ क्रम्नूलाल ४ कल ७४४ प्री॰ कैं।॰, श्रीर देखो भ्रम्य मुक्दमे जिनका पहिले उल्बेख किया जा चुका है।

<sup>(</sup>३) अम्बाबाई व० गोविन्द २३ वम्बई २४७।

कि उनके मुकदमे से हिन्दू-कानून लागू होता है ( ४ )। धर्म-परि-वर्तन का, भ्रर्थात किसी जैनी के हिन्दू-धर्म स्वाकार कर लेने से उसके खत्वों पर कोई ग्रसर नहीं पड़ता ( ५ )। एक मुक़दमें में, जो तर्जींग में हुआ था, जहाँ एक जैन विधवा ने जिसके कुटुम्बी जन किसी समय में हिन्दू थे अपने पति की आजा के बिना पुत्र गोद लं लिया था. यह निर्णय हुआ था कि हिन्दू-कान्न लागू होता है और दत्तक नीति-विरुद्ध है (६)। यह मुक्दमा एक पहिले मुक्दमे से इस कारण अमहधर्मी क्रार दिया गया था कि उसमें धर्म-परिवर्तन मुक्दमा चलने से सैकड़ां वर्ष पूर्व हो चुका था; श्रीर श्रनुमानत: उससे भी पहिलं हो चुका था जब कि हिन्दू-लॉ का वह भाग जा उस स्थान पर मुक्दमे के समय चालू था, रचा गया होगा (७)। बङ्गाल के एक पुराने मुकदमें में हिन्दू-कानून का स्थानीय नियम जैनियां का लागृ किया गया था, अर्थात् हिन्दू-कानन की वह शाखा जिसका उस स्थान में रिवाज था जहाँ सम्पत्ति वाके थी जैतियां की नागू की गई थी (८)। परन्तु इसके पश्चात एक श्रीर मुकदमं मं, जिसका जुडीशल कमिश्नर नागपुर ने निर्णय किया, इस फ्रीसले का अर्थ यह समभा गया कि स्थानीय

<sup>(</sup> ४ ) सुनदरजी दामजी व० दाही बाई २१ वम्बई २१६ = ६ वम्बई लॉ-रिपोर्टर १०४२ ।

<sup>(</sup> ४ ) मानकचन्द्र गुलंचा व० ज० से० प्राणकुमारी १७ कळ० ५१८ ।

<sup>(</sup> ६) पेरिया श्रम्मानी व॰ कृष्णास्वामी १६ **मद्रास** १८२ ।

<sup>(</sup> ७ ) रिधुचरग् लाला ब० मूजनमल लाला ६ मद० ज्युरिस्ट २९ ।

<sup>( = )</sup> महार्गरप्रसाद ब० मु० कुन्टन कुँवर = वीक्की रिपोर्टर ११६; इसका प्री॰ कैं। का फ़ैसला नं० २१ वीक्की रिपोर्टर पु० २१४ और उसके पश्चात् के पृष्ठों पर दिया है (दुर्गाप्रसाद ब० मु० कुन्दन कुँवर )।

नियम उसी भ्रवस्था में लागू होगा जब कि किसी दूसरे नियम या कानून का होना प्रमाशित न हो ( + )।

अब यह नियम सिद्ध हो गया है कि एक स्थान का रिवाज दूसरे स्थान के रिवाज को प्रमाणित करने के लिए साबित किया जा सकता है और प्रासङ्गिक विषय है (१०)। यह भी माना जायगा कि हिन्दुओं की भाँति जैनी लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने रीति-रिवाज साथ ले जाते हैं, जब तक कि यह न दिखाया जाय कि पुराने रिवाज छोड़कर स्थानीय रिवाज प्रहाण कर लिये गये हैं (११)।

रिवाज प्राचोन, निश्चित, व्यवहत और उचित होने चाहिएँ। सदाचार के प्रतिकूल, मरकारी कान्न के विरुद्ध और सामाजिक नीति (public policy) के द्रोही रिवाज उचित नहीं सममें जायेंगे। गवाहों की निजी सम्मति की अपेचा उदाहरणों और मगड़ेवाले मुक्दमों के फ़ैसलों का मूल्य रिवाज को साबित करने के लिए अधिक है। ऐसा रिवाज जो न्यायालयों में बार बार प्रमाणित हो चुका है कान्न का अंश बन जाता है और प्रत्येक मुक्दमें में उसके साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती है (१२)।

<sup>(</sup>१) जंक्री ब॰ बुद्रमल २७ इंडि॰ के॰ २४२।

<sup>(</sup>१०) हरनाभन्नसाद व० मंडिलदाम २० कल० ३७६; श्रम्बाबाई व० गोविन्द २३ बस्बई २५७।

<sup>(</sup>११) ज़ंकूरी व० बुद्धमळ १७ इंडि० के० २४२; श्रम्बाबाई व० गोविन्द २३ बम्बई २४७।

<sup>(</sup> १२ ) मु॰ साना ब॰ मु॰ इन्द्राणी बहू ७८ इंडि॰ के॰ ४६१ नागपुर।

# द्वितीय भाग

# त्रैवर्णिकाचार

### ग्यारहवाँ ऋध्याय

द्यन्यगोत्रभवां कन्यामनातङ्कासुलच्याम् । द्यायुष्मतों गुणाढ्यां च पितृदत्तां वरेद्वरः ॥ ३॥

जो अन्य गांत्र की हो, रागरहित हो, उत्तम लच्चगोंवाली हो, दांघे आयुवाली हो, उत्तम गुणों से भरी पुरी हो धौर अपने पिता हाग दो जावे. ऐसी कन्या के साथ विवाह करे। ३।।

वराऽपि गुणवान श्रेष्ठां दीर्घायुर्व्याधिवर्जितः। सुकुर्ता तु सदाचारी गृह्यतेऽसी सुरूपकः ॥ ४ ॥

वर भी गुग्रवान, श्रेष्ठ, दीर्घ श्रायुवाला, निरोगी, उत्तम कुल का सदाचारी श्रीर रूपवान होना चाहिए ॥ ४॥

पादेऽपि मध्यमा यस्याः चिति न स्पृशति यदि ।

द्वी पूरुपावतिक्रम्य सा तृतीयं न गच्छिति॥ २०॥

जिसके पैर को विचर्ला उँगलों ज़मीन पर न टिकती हो ते। सम्मक्तना चाहिए कि वह दो पुरुषों की छोड़कर तीसरे के पास नहीं जायगी ॥ २०॥

> यस्यास्त्वनामिक हस्वा तां विदुः कलहप्रियाम् । भूमि न स्पृशतं यस्याः खादते सा पतिद्वयम् ॥ २४॥

जिसके पैर की अनामिका उँगली छोटी हो उसे कलहकारिग्री समभो और उसकी वह उँगली यदि ज़मीन पर न टिकती हो ते। समभो कि वह कन्या दो पतियों को खायगी॥ २४॥ इत्यं लच्चणसंयुक्तां पडष्टराशिवर्जिताम्। वर्णविरुद्धासंत्यकां सुभगां कन्यकां वरेत् ॥ ३५ ॥

जो ऊपर कहे हुए शुभ लचार्यों से युक्त हो, पित की जन्म-राशि से जिसकी जन्म-राशि छठवीं या आठवीं न पड़ती हो, श्रीर जिसका वर्ष पित के वर्ष से विरुद्ध न हो, ऐसी सुभग कन्या के साथ विवाह करना चाहिए ॥ ३५ ॥

रूपवती स्वजातीया स्वतालघ्वन्यगात्रजा ।

भोक्तुं भोजयितुं योग्या कन्या बहुकुदुन्विनी ॥ ३६ ॥

जो रूपवती हो, श्रपनी जाति की हो, वर से श्रायु श्रीर शरीर में छोटी हो, दूसरे गोत्र की हो; श्रीर जिसके कुटुंब में बहुत से खी-पुरुष हों, ऐसी कन्या विवाह के योग्य होती है।। ३६॥

सुतां पितृष्वसुश्चैव निजमातुलकन्यकाम्।

स्वसारं निजभार्यायाः परिखेता न पापभाक् ॥ ३७ ॥

वृद्धा की लड़की के साथ, मामा की कन्या के साथ श्रीर साली के साथ विवाह करनेवाला पातकी नहीं है ॥ ३७ ॥

नोट—ग्राजकल इस कायदे पर स्थानीय रिवाज के अनुसार श्रमल हो सकता है। इसलिए सोमदेवनीति में कहा है कि ''देश-कालापेचो मातुलसम्बन्धः'' अर्थात् मामा की लड़की से विवाह देश ग्रीर काल के रिवाज के मुताबिक ही होता है।

पुत्रो मातृभगिन्याश्च खगोत्रजनिताऽपि वा ।

श्रश्रद्यसा तथैतासां वरीता पातकी स्मृत: ॥ ३८॥

अपनी मैं।सी की लड़की, अपने गोत की लड़की तथा अपनी सास की बहन के साथ विवाह करनेवाला पातकी माना गया है ॥ ३८॥

स्ववयसोऽधिकां वर्षेरुश्रतां वा शरीरतः।

गुरुपुत्री वरेन्नैव मातृवत्परिकीर्तिता ।। ४०॥

श्रपने से उमर में बड़ी हो, श्रपने शरीर से ऊँची हो तथा गुरु की पुत्रों हो तो इनके साथ विवाह न करं। क्योंकि ये माता के समान मानी गई हैं॥ ४०॥

वाग्दानं च प्रदानं च वरणं वाणिपीडनम्।

सप्तपदीति पञ्चाङ्गो विवाहः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥

वाग्दान, प्रदान, वरण, पाणिप्रहण श्रीर सप्तपदी, ये विवाह के पाँच श्रङ्ग कहे गये हैं ॥ ४१ ॥

नीट—वाग्दान सगाई को कहते हैं, प्रदान ज़ेवर श्रीर कपड़े वग़ैरह का वर का तरफ़ से कन्या को भेंट करना होता है। वरण वर श्रीर कन्या के वंश का वर्णन है जो विवाह के समय होता है। पाणिप्रहण या पाणिपीड़न हाथ मिलाने की कहते हैं श्रीर सप्तपदी भाँवर है।

त्राह्मां देवस्तथा चार्पः प्राजापत्यम्तथाऽऽसुरः । गान्धवीं राचसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधर्मः ॥ ७० ॥

श्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्प विवाह श्रीर प्राजापत्य विवाह, यं चार धर्म्य विवाह हैं। श्रीर श्रामुर विवाह, गान्धर्व विवाह, राचस विवाह श्रीर पेशाच विवाह, ये चार श्रधम्य विवाह हैं। एवं विवाह के आठ भेद हैं। ७०॥

श्राच्छाद्य चार्हियत्वा च श्रुतशीलवते स्वयम् । श्रादृय दानं कन्यायाः ब्राह्मो धर्मः प्रकीर्तितः ॥ ७१ ॥

विद्वात श्रीर सदाचारी वर कां खयं बुलाकर उसकां श्रीर कन्या को वहुमृत्य श्राभूषण पहनाकर कन्या देने का ब्राह्म विवाह कहते हैं।। ७१।।

यज्ञं तु वितते सम्यक् जिनार्चाकर्म कुर्वते । अलंकृत्य सुतादानं देवे। धर्म: प्रचच्यते ॥ ७२ ॥ जिन-पूजा रूप महान् अनुष्ठान की समाप्ति होने पर जिनाचीं करानेवाले सधर्मी पुरुष को वस्त्र-आभूषर्यों से विभूषित करके कन्या के देने की दैव विवाह कहते हैं॥ ७२॥

एकं वस्त्रयुगं हूं वा वरादादाय धर्मतः। कन्या प्रदानं विधिवदार्धो धर्मः स उच्यते॥ ७३॥

एक या दो जोड़ी वस्त्र वर से कन्या की देने के लिए धर्म निमित्त लेकर विधि पूर्वक कन्या देना आर्थ विवाह है।। ७३।।

नेाट—कर्हीं कहीं 'वस्त्रयुगं' के बजाय 'गोमिशुनं' का पाठ भी धाया है जिसका अर्थ एक गाय धीर वैस्त का है।

सहोभी चरतां धर्ममिति तं चानुभाष्य तु । कन्याप्रदानमभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधिः स्पृतः ॥ ७४ ॥

'तुम दानों साथ-साथ सद्धर्म का आचरण करा', केवल ऐसे आशीर्वाद के साथ कन्या के ब्याह देने का प्राजापत्य विवाह कहते हैं ॥ ७४ ॥

श्चातिभ्यो द्रविशं दत्वा कन्यायै चैव शक्तितः।
कन्यादानं यिक्रयते चासुरो धर्म उच्यते॥ ७५॥
कन्या के पिता ग्रादि को कन्या के लिए यथाशक्ति धन देकर
कन्या लेना भ्रासुर विवाह है॥ ७५॥

स्वेच्छयाऽन्यान्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च। गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः॥ ७६॥

वर श्रीर कन्या का श्रपनी इच्छापूर्वक परस्पर श्रालिङ्गनादि क्ष्प संयोग गान्धर्व विवाह है। यह विवाह कन्या श्रीर वर की श्रीभलाषा से होता है। श्रतः यह मैशुन्य—कामभोग के लिए होता है। ७६॥

हत्वा भित्वा च छित्वा चे कोशन्तीं रुदन्तीं गृहात्।
प्रसद्धा कन्याहरणं राचसे। विधिरुच्यते ॥ ०७ ॥
कन्या के पच के लोगों को मारकर, उनके श्रङ्गोपाङ्गों को छेदकर, उनके प्राकार (परकाटा) दुर्ग श्रादि को तोड़-फोड़कर
चिल्लाती हुई श्रीर रोती हुई कन्या को ज़बर्दस्ती से हरण करना
राचस विवाह है ॥ ०७ ॥

सुप्तां मत्तां प्रमत्तां वा रहे। यश्रोपगच्छति । स पापिष्ठो विवाद्दानां पैशाचः कथितोऽष्टमः ॥ ७⊏ ॥

सोई हुई, नशे से चूर, भ्रपने शील की संरचा से रहित कन्या के साथ एकान्त में समागम करके विवाह करना पैशाच विवाह है जो पाप का कारण है। यह आठवीं किस्म का विवाह है।।७८॥

पिता पितामहा भ्राता पितृब्या गांत्रियो गुरुः।

मातामही मातुली वा कन्याया बान्धवाः क्रमात् ॥ ८२ ॥

पिता, पितामह, भाई, पितृब्य ( चाचा ), गोत्रज मनुष्य, गुरु, माता का पिता श्रीर मामा ये कन्या के कम से बन्धु ( बली ) हैं ॥⊂२॥

पित्र्यादिदात्रभावे तु कन्या कुर्यात्म्वयंवरम् ।

इत्यंवं कंचिदाचार्याः प्राहुर्महति सङ्कटे ॥ ८३ ॥

विवाह करनेवाले पिता, पितामह त्रादि न हैं।, ता एमी दशा में कन्या खयं ग्रपना विवाह करे। एमा कोई-कोई आचार्य कहते हैं। यह विधि महासंकट के समय समभना चाहिए॥ ८३॥

नावद्विवाहो नैव स्याद्यावत्सप्तपदी भवेत् । तस्मात्सप्रपदी कार्या विवाहं मुनिभिः स्मृता ॥१०५॥

जब तक सप्तपदी (भावर) नहीं होती तब तक विवाह हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए विवाह में सप्तपदी अवश्य होनी चाहिए, ऐसा मुनियां का कहना है ॥१०५॥

नेाट—सप्तपदी जिसका अर्थ सात पद या सात बार भह्य करने का है पित्र अग्नि के गिर्द सात बार फेरे लेने की कहते हैं। अग्नि वैराग्य का रूपक है, इस कारण सप्तपदी का गृहार्थ यही है कि जिससे दूल्हा दुलहिन के हृदय पर यह बात सात मर्तवा, याने पूरे तौर से, अंकित कर दी जावे कि विवाह का असली अग्निप्राय धर्मसाधन है न कि विषय सेवन।

चतुर्थी मध्ये ज्ञायन्ते दोषा यदि वरस्य चेत्।

दत्तामि पुनर्दद्यात्पिताऽन्यस्मै विदुर्बुधाः ॥१७४॥

चैश्यो में यदि कोई देश वर में मालूम हो जायें ता दी हुई कन्या को भी उसका पिता किसी दूसरे वर का दे, ऐसा बुद्धि-माने का मत है।। १७४।।

प्रवरैक्यादिदोषः स्युः पतिसङ्गादधा यदि ।

दत्तामपि हरंदद्यादन्यस्मा इति केचन ॥१७५॥

श्रथवा किन्हां-किन्हीं ऋषियों का ऐसा भी मत है कि यदि पति-संग से प्रवरंक्यादि दोष मालूम हो तो कन्यादाता कन्या की उस वर को न देकर किसी श्रन्य वर की दे॥१७५॥

कली तु पुनरुद्वाहं वर्जयेदिति गालवः।

कस्मिरिचइंश इच्छन्ति न तु सर्वत्र क्रेचन ॥ १७६ ॥

गालव ऋषि कहते हैं कि किलयुग में पुर्नार्ववाह का निषंध है। इसके अतिरिक्त यह किसी-किसी देश में ही होता है, सर्वत्र नहीं होता ॥१७६॥

अप्रजां दशमे वर्षे स्त्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्।

मृतप्रजां पञ्चदशे सद्यस्त्वप्रियवादिनीम् ॥१६७॥

दसवें वर्ष तक जिस स्त्री के सन्तान न हो ता उसके होते हुए दूसरा विवाह करें। जिसके केवल कन्याएँ हो होती हैं। तो बारह

वर्ष के बाद दूसरा विवाह करे, जिसके सन्तान हो के मर जाती हो उसके होते हुए १५ वर्ष के बाद फिर विवाह करें: श्रीर श्रिय-वादिनी की उपस्थिति में तत्काल दूसरा विवाह करें।।१६७।।

सुरूपां सुव्रजां चैव सुभगामात्मनः प्रियाम् । धर्मानुचारिणां भाषीं न त्यजेद् गृहसद्त्रती ॥१६६॥

रूपवतो, पुत्रवती, भाग्यशालिनी, अपने की प्रिय और धर्मानु-चारिग्री भार्यों के होते हुए दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए ॥१८६॥

अकृत्वार्किविवाहं तु तृतीयां यदि चाह्नहेत्।

विधवा सा भवेत्कन्या तस्मात्कार्यः विचच्चणा ॥२०४॥

श्रकीविवाह कियं बिद्न तीसरा विवाह समम्मदार मनुष्य की नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जावेगा ते कन्या विधवा के समान होगी ॥२०४॥

# श्रो भद्रबाहुसंहिता

#### दायभाग

संसृती पुत्रसङ्गावा भवेदानन्दकारकः यद्दभावे वृथा जन्म गृह्यते दत्तको नरैः ॥ १ ॥

श्रर्थ—संसार में पुत्र का सद्भाव (होना) ऐसा श्रानन्दकारक है कि, जिसके श्रभाव में जन्म ही व्यर्थ समभा जाता है। इसलिए श्रीरस पुत्र के श्रभाव में मनुष्य दत्तक पुत्र प्रहण करते हैं॥ १॥

बहवो भ्रातरो यस्य यदि स्युरेकमानसाः।

महत्पुण्यत्रभावोऽयमिति प्रोक्तं महर्षिभिः ॥ २ ॥

त्रर्थ—यदि किसी के बहुत से भाई एक चित्तवाले हों ते। इसको उसके बड़े भारी पुण्य का प्रभाव समफना चाहिए, ऐसा महर्षियों ने कहा है॥२॥

पुंण्ये न्यूनं भ्रातरस्ते दुह्यन्ति धनलोभतः।

त्रापत्तौ तन्निवृत्यर्थं दायभागो निरूप्यतं ॥ ३ ॥

अर्थ — पुण्य के न्यून होने पर वे बहुत से भाई धन के लंभि से परस्पर द्रोह भाव का प्राप्त होते हैं, अर्थात् आपस में लड़ते-भगड़ते हैं। ऐसी आपित्त में उसके (वैर भाव के) निवारण करने के लिए यह दायभाग निरूपित किया जाता है। ३॥

पित्रोरूद्ध्वं भ्रातरस्ते समेल वसु पैतृकम् । विभजेरन् समं सर्वे जीवतो पितुरिच्छया ॥ ४ ॥ द्मर्थ—माता-पिता की मृत्यु कं पश्चान वे सब भाई पैत्रिक सम्पत्ति की एकत्र करकं वरावर वरावर बाँट लें। परन्तु उनके जीते जी पिता के इच्छानुसार ही प्रहण करें॥ ४॥

ज्येष्ठ एव हि गृह्णीयात्पित्र्यं धनमशेषतः । स्रन्यं तदनुसारित्वं भजेयुः पितरं यथा ॥ ५ ॥

ध्यर्थ—िपता का सम्भूर्ण धन ज्येष्ठ (बड़ा) पुत्र ही झहण करता है; शेष छोटे पुत्र उस ध्रपने बड़े भाई की पिता के समान मानके उसकी भ्राज्ञा में रहते हैं॥ ४॥

प्रथमोत्पन्नपुत्रेण पुत्रो भवति मानवः। पुनर्भवन्तु कतिचित्सर्वस्याधिपतिर्महान्॥ ६॥

भ्रर्थ—प्रथम उत्पन्न हुए पुत्र से मनुष्य पुत्री \* भ्रष्टांत पुत्रवान् होता है, श्रीर पीछं से कितने ही पुत्र क्यों न पैदा हो परन्तु उन सबका भ्रिथिति वह बड़ा पुत्र ही कहलाता है।। ६।।

र्यास्मन् जातं पितुर्जन्म सफलं धर्मजं सुते । पापित्वमन्थया लोका वदन्ति महदद्भुतम् ॥ ७ ॥

श्रर्थ—जिस धर्मपुत्र के उत्पन्न होने से पिता के जन्म को लोक सफल कहते हैं उसी के न होने से उसकी पापी कहते हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। ७।।

पुत्रे**ण** स्यात्पुण्यवत्त्वमपुत्रः पापभुग्भवेत् । पुत्रवन्तेऽत्र **दश्यन्ते पामराः कग्रयाचकाः** ॥ ⊏ ॥

ज्येप्टेन जातमात्रेण पुत्री भवित मानवः ।

—मनुस्मृति श्र० ६, श्लो० ६ ।
पूर्वजेननु पुत्रेण श्रपुत्रः पुत्रवान् भवेत् ।

—श्रद्धेन्नीति श्लो० २३ ।

दृष्टास्तीर्थकृतोऽपुत्रा पञ्चकत्यावभागिनः। देवेन्द्रपूज्यपादाब्जा लोकत्रयविलोकिनः॥ सः॥

ज्यंष्ठोऽविभक्तभ्रातृन् वै पितेत्र परिपालयेत्। तेऽपि तं भ्रातरं ज्येष्ठं जीनीयुः पितृवत्सदा ॥ १० ॥

श्रर्थ—ज्येष्ठ भाई को चाहिए कि श्रपने श्रविभक्त श्रर्थात् एकत्र रहनेवालं भाइयों का पिता के समान पालन करे धीर उन भाइयों को भी चाहिए कि ज्येष्ठ भाई को सदैव पिता के समान मानें।।१०।।

यद्यपि भ्रातॄगामेकचित्तत्वं पुण्यप्रभावस्तथापि । धर्मवृद्धग्रे पृथग्भवनमपि योज्यम् ॥ ११ ॥ मुनीनामाहारदानादिना सर्वेषां पुण्यभागित्वात् । भेगगभूमिजनमरूपफलप्राप्तिः स्यात्तदेवाह ॥ १२ ॥

अर्थ — यद्यपि भाइयों का एकचित्तत्व होना पुण्य का प्रभाव है, तथापि धर्म की वृद्धि के लिए पृथक्-पृथक् होना भी योजनीय है। क्योंकि मुनियों के अमहार दानादि के द्वारा जी पुण्य होगा उसके

णितंव पालयेत्पुत्राञ्जयेष्ठो भ्रातृन् नयर्वायसः ।
 पुत्रवच्चापि वर्त्तेरञ्ज्येष्ठे भ्रातिर धर्मतः ॥
 —मनुस्मृति श्र० ६ १ले१० म ।
 विभक्ताञ्जविभक्तान्वै भ्रातृञ्ज्येष्ठः पितेव सः ।
 पालयेत्तेऽपि तं ज्येष्ठं सेवन्ते पितरं यथा ॥
 —श्रद्धश्चीति रहो।० २२ ।

सब भाई पृथक्-पृथक् भागी होंगे, जिसके कि फल-रूप भाग-भूमि में जन्म की प्राप्ति होती है ।। ११-१२ ॥

विभक्ता भ्रातरे। भिन्नास्तिष्ठन्तु सपरिच्छदाः । दानप्रजादिना पुण्यं वृद्धिः संजायतेतराम् ॥ १३ ॥

श्रर्थ—विभक्त हुए भाई अपने-अपने परिवार के सहित भिन्न-मिन्न रहें, व्योकि दान, पूजा आदि कार्यों से विशेष पुण्यवृद्धि होती है ॥ १३ ॥

तद्द्रव्यं द्विविधं प्रोक्तं स्थावरं जङ्गमं तथा । स्थानादि स्थावरं प्रोक्तं यदन्यत्र न गम्यते ॥ १४ ॥

अर्थ—वह द्रव्य, जिसका दायभाग किया जाता है, दे। प्रकार का कहा गया है, एक स्थावर (ग़ैरमन कूला) श्रीर दृमरा जङ्गम (मन कूला)। जिस्र द्रव्य का गमन श्रन्यत्र न हो सके, धर्यात् जो कहीं जा न सके, जैसे कि स्थानादि, उसे स्थावर कहते हैं। १४॥

जङ्गमं रीप्य गाङ्गं य भृषा वस्नाणि गांधनम् ।

यदन्यत्र परंगापि नीयते स्त्र्यादिकं तथा ॥ १५ ॥

अर्थ-ग्रीर जो अन्यत्र भी पहुँचाया जा सके जैसा कि चाँदी, सोना, भूपण, वस्त्र, गोधन (गाय भेंस आदि चै।पाये) श्रीर दास दासी आदि, सो सब जङ्गम द्रव्य है ॥ १५ ॥

स्थावरं न विभागाई नैव कार्या विकल्पना ।

स्थाम्याम्यत्र चतुष्पादेवात्र त्वं तिष्ठ मदगृहे ॥ १६ ॥

भ्रर्थ-स्थावर द्रव्य विभाग करने के योग्य नहीं है \*। उसके विभाग करने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। "यहा पर चतुर्थ

न विभज्यं न विक्रेय स्थावरं न कदापि हि । प्रतिष्ठाजनकं नोके ब्रापदाकालमन्तरम् ॥

श्रहंस्रीति १।

भाग में मैं रहूँगा, धीर इस घर में तुम रहो'' ऐसा भाइयों की प्रवन्ध कर लोग चाहिए ॥ १६ ॥

सर्वेपि भ्रातरे। ज्येष्ठं विभक्ताजङ्गमा तथा।

कि चिदंशं च ज्येष्ठाय दत्त्वा कुर्युः समाशकम् ॥ १७ ॥

श्रर्थ—सब भाई श्रपने बड़े भाई को पहिले श्रविभक्त जङ्गम द्रव्य में से कुछ ग्रंश देकर फिर शेष सम्पत्ति को सब मिलकर बराबर-बराबर बाँट लें।।१७॥

गोधनं तु समं भक्ता गृह्णायुस्ते निजेच्छया।

कश्चिद्धर्तुं न शक्तश्चेदन्यो गृह्णात्यसंशयम् ॥ १८ ॥

श्चर्य—गोधन ( अर्थात् गाय महिषादि जानवरीं ) की अपने-श्चपने इच्छानुसार बराबर भाग करके ले लें, और यदि भागाधि-कारियों में से कोई धारण करने में समर्थ न ही तो उस गोधन को दूसरा भागी बेखटके प्रहण कर ले ॥ १८॥

भ्रातृषां यदि कन्या स्यादेका बहुरः सहोदरैः । स्वांशात्सर्वेस्तुरीयांशमेकीकृत्यः विवाद्यते ।। १-६ ।।

श्रर्थ—यदि भाइयों की सहोदरी एक श्रयवा बहुत सी कन्या हों तो सब भाइयों की श्रयने-श्रपने भाग में से चै। था-चै। था भाग एकत्र करके कन्याओं का विवाह कर देना चाहिए ॥ १-६ ।:

ऊढायास्तु न भागोऽस्ति किन्चिद् भ्रातृसमत्ततः ।

विवाहकाले यत्पित्रा दत्तं तस्यास्तदेव हि ॥ २०॥

श्रर्थ—भाइयों के समस्र विवाहिता कन्या का पिता की सम्पत्ति में कुछ भी भाग नहीं है। विवाहकाल में पिता ने उसे जी दे दिया हो वही उसका है॥ २०॥

सहोदरैनिजाम्बाया भागस्सम उदाहतः। साधिको व्यवहारार्थे मृतौ सर्वेऽशभागिनः॥२१॥ द्मर्थ—माता का भी भाइयों के साथ समान भाग कहा गया है और इसके अतिरिक्त व्यवहार-साधन के लिए माता को कुछ प्रधिक और भी देना चाहिए। माता के मरने पर उसके धन के सब भाई समानांश भागी होते हैं।। २१।।

एककालं युगात्पत्तौ पूर्वजस्य हि ज्येष्ठता ।

विभागसमये प्रोक्तं प्राधान्यं तस्य सूरिभिः ॥ २२ ॥

श्चर्य—एक काल में दो पुत्रों की उत्पत्ति में पूर्वज को, श्चर्थात् जो पहिले निर्मत हुआ हो उसे ही, ज्येष्ठता होती है श्रीर विभाग के समय श्राचार्यों ने उसी का प्राधान्य कहा है।। २२।।

यदि पूर्व सुता जाता पश्चात्पुत्रश्च जायते । तत्र पुत्रस्य ज्येष्ठत्वं न कन्याया जिनागमे ॥ २३ ॥

श्रर्थ—यदि पूर्व में लड़की उत्पन्न हो श्रीर पीछे पुत्र उत्पन्न हो तो भी जैन-शास्त्र में लड़का ही बड़ा माना गया है न कि लड़की ॥२३॥ यस्यैकपुत्रो निष्पन्ना परं संतत्यभावतः।

सा तत्सुता वाऽधिपति: पितृद्रव्यस्य सर्वत: ॥२४॥

श्रर्थ—जिसके कंवल एक पुत्री ही उत्पन्न हो और श्रन्य सन्तान का श्रभाव हो, तो वह पुत्री श्रीर उस पुत्री का पुत्र (श्रर्थात् दैीहित्र ) उस पिता के द्रव्य के सर्वतः स्वामी होते हैं ॥२८॥

नोट---निकटवर्ती दायादों के अभाव में ही लड़की और उसका लड़का वारिस होते हैं।

वच्यमाय निदानानामभावे पुत्रिका मता। दाये वा पिण्डदाने च पुत्रेदींहित्रकाः समाः॥ २५ ः

<sup>ः</sup> यम्यैकस्यां तु कन्यायां जातायां नान्यसन्तिः । प्राय तं तस्याश्चाधिपत्यं सुतायास्तु सुतस्य च ॥ श्रद्धंक्षीति ३१

श्रर्थ—उन नियमों के श्रभाव में जो आगे कहे जायें पुत्र के सहश पुत्रिका मानी गई है श्रीर दायभाग तथा पिण्डदान (सन्तित-सश्वालन) के लिए पुत्रों के समान दौहित्र माने गये हैं ॥ २५॥

नोट—यह नियम (कायदे) इस पुस्तक में नहीं मिलते हैं जिससे प्रकट होता है कि यह शास्त्र अधूरा है और किसी बड़े शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। परन्तु विर्सा का क़ानून वर्धमान-नीति आदि अन्य शास्त्रों में दिया हुआ है।

श्रात्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेश दुहिता समा । तस्यामात्मनि तिष्टत्यां कथमन्यो धनं हरेत् ॥ २६ ॥

अर्थ — धात्म-स्वरूप पुत्र होता है और पुत्र के समान पुत्रो है, तो फिर उस आत्मरूप पुत्री की उपस्थिति में दूसरा कोई धन का हरण कैसे कर सकता है १ ॥२६॥

ऊटान्ढाऽथवा कन्या मातृद्रव्यस्य भागिनी । श्रपुत्रपितृद्रव्यम्याधिषा दौद्वित्रको भवेत् ॥ २७ ॥

अर्थ—माता के द्रव्य की भागिनी कन्या होती है, चाहे वह विवा-हित हो अथवा अविवाहित, और पुत्र-रहित पिता के द्रव्य का अधि-कारी दाहित्र होता है ॥२७॥

न विशेषोऽस्ति लोकेऽस्मिन् पौत्रदौहित्रयोः स्पृतः। पित्रोरेकत्रमसम्बन्धाजातयोरेकदेवतः ॥ २८॥

श्चर्य—(क्योंकि) इस लोक में माता-पिता के एकत्र सम्बन्ध से उत्पन्न हुए एक देह रूप जो पुत्र श्रीर पुत्री हैं, उनसे उत्पन्न हुए पौत्र श्रीर दाहित्र में कुछ विशेषता (श्चर्यात् भेद) नहीं जानना चाहिए ॥ २८॥

ऊढपुत्र्या परेतायामपुत्रायां च तत्पतिः । स स्त्रीधनस्य द्रव्यस्याधिपतिस्तत्पतिः सदा ॥२-६॥

तयोरभावे तत्पुत्रो इत्तको गोत्रियः सति ।

पितृद्रव्याधिप: स्याद्वै गुगावान् पितृभक्तिमान् ॥ ३० ॥

श्चर्य-पति-पत्नो दोनों के मरने पर पिता में भक्ति करनेवाला गुग्रवान पुत्र श्रीरस हो ध्रथवा दत्तक हो पिता के सम्पूर्ण द्रव्य का मालिक होता है ॥३०॥

ब्राह्मण्यत्रियविशां ब्राह्मणेन विवाहिता। कन्यासञ्जातपुत्राणां विभागोऽयं वृधैः स्मृतः ॥३१ः।

श्चर्य—ब्राह्मण, चित्रय, वैश्यों की कन्यात्रीं का यदि ब्राह्मण के साथ विवाह किया जावे ते। उनसे पैदा हुए पुत्रों का भाग पिता सम्बन्धी द्रव्य में इस प्रकार बुद्धिमान पुरुषों ने कहा हैं—॥३१॥

पितृद्रव्यं जंगमं वा स्थावरं गोधनं तथा। विभज्य दशधा मर्वे गृह्णोयुः मर्व एकतः ॥३२॥ विप्राजस्तुर्यभागान्वे श्रीनभागान् चत्रियासुतः। द्वी भागौ वैश्यजो गृह्यादेकं धर्मे नियोजयेत् ॥३३॥

धर्थ-पिता के जंगम तथा गांधनादिक और स्थावर द्रव्य में दस भाग लगांकर भाइयों की इस प्रकार लेना चाहिए कि ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए पुत्र की चार भाग, चित्रया से उत्पन्न हुए की तीन भाग, और वैश्य माँ से उत्पन्न हुए की दी भाग, तथा अविशिष्ट एक भाग धर्मार्थ नियुक्त करें ॥३२--३३॥

यद्गेहे दासदास्यादिः पालनीयो यवीयसा । सर्वे मिलित्वा वा कुर्युरन्नांशुकनिवन्धनम् ॥ २४॥ ध्रधे—गृह में जो दासी से उत्पन्न हुए पुत्र हों तो उनका पालन छोटे भाई को करना चाहिए श्रथवा सब भाई मिलकर ध्रन्न-वस्न का प्रबन्ध करें ::३४॥

चित्रयस्य सर्वाजोऽर्द्धभागी वैश्यजोद्भवः । त्रयाशमागी शुद्धाजः पितृदत्तांशुकादिभृत् ॥३५॥

अर्थ—चित्रय पिता से सवर्णा को (चित्रिया) से उत्पन्न हुए पुत्र को पिता के द्रव्य का अर्थाश तथा वैश्याज पुत्र को चतुर्थाश मिलना चाहिए, और शूटा से उत्पन्न हुआ जो पुत्र है वह जो द्रव्य (अन्न-वस्त्रादिक) उसकी उसके पिता ने दिया है उसी का स्वामी हो सकता है (अधिक नहीं) !! ३४ !!

वैश्यस्य हि सवर्षाजः सर्वस्वामा भवेत्सुतः।

श्रुद्रापुत्रोऽन्नवासेर्रह इति वर्णत्रयं विधिः । ३६॥

अर्थ—वैश्य का वैश्य स्त्रों से उत्पन्न हुआ पुत्र **ही सर्व सम्पत्ति** का अधिकारी ही सकता है, शूद्रा से उत्पन्न हुआ लड़का केवल अन्न-वस्त्र का ही अधिकारी है। इस प्रकार वर्षत्रय की विभाग की विधि है। ३६॥

शुद्रस्यैकसवर्गाजा एका द्रौ वाऽधिका अपि।

समांशभागिनः सवे शतपुत्रा भवन्त्यपि ॥ ३७ ॥

अर्थ — शूद्र पिता के शूद्रा स्त्रों से उत्पन्न हुए पुत्र एक, दें। तथा शत भी हों तो ने समभाग के अधिकारी हैं।। ३७॥

एकपितृजभातृणां पुत्रश्चैकस्य जायतं ।

तेन पुत्रेण ते सर्वे बुधैः पुत्रिण ईरिताः ॥ ३८ ॥

ध्रर्थ—एक पिता के उत्पन्न हुए पुत्रों में से यदि किसी एक के पुत्र हो तो उस पुत्र से सभी पुत्र पुत्रवाले समभे जाते हैं, ऐसा बुद्धिमानों का कथन है।। ३८॥

कस्यचिद्वसुपत्नीषु ह्योका प्रजनयंत्सुतम्।

तेन पुत्रेषा महिलाः पुत्रवत्यः स्मृताः बुधैः ॥ ३-६ ॥

भ्रष्ट — यदि किसी पुरूप की बहुत खियों में से किसी एक के पुत्र हो ते वे सभी खिया उस पुत्र के कारण पुत्रवती समभती चाहिएँ, यद्धिमानों की ऐसी अप्ता है।। ३-६॥

तामां मृते। सर्वधनं गृह्णायात्सुत एव हि ।

एका भगिन्यभावे चेत्कन्यंकस्याः पतिर्वसाः ॥ ४० ॥

अर्थ—उन सब श्रियों के मरने पर उनका धन वह पुत्र लेता है और जब एक भी श्री उसके पिता की न रहे ते। वह पिता का कुन धन लेता है। ४०!

श्रीरमंदमति पितृभ्यां प्राह्यां वे दत्तकः सुतः ।

मां प्यारस इव प्रीत्या सेवा पित्रो: करात्यको ॥ ४१ ।

अर्थ-अपने अह से उत्पन्न हुआ पुत्र यदि न हो तो माता-पिता को दत्तक पुत्र लेना चाहिए, क्योंकि दत्तक पुत्र भी माता-पिता की सेवा शितिपृर्वक करता है। ४१॥

अपुत्री मानवः स्त्री वा गृह्णीयाद्दत्तपुत्रकम्।

पृवं तन्मातृपित्रादेः ससाज्ञितंखनं स्फुटम् ॥ ४२ ॥

अर्थ-नि:सन्तान र्छा अथवा पुरुष पुत्र गांद लेते हैं। प्रथम ही उसके माता-पिता के इस्त से मान्तिपूर्वक लेख लें।। ४२॥

म्बकीय बातृज्ञातीयजनसम्बद्धतं सिथः।

कार्यायत्वा राजमुर्ताङ्कतं भूपाधिकारिभिः ॥ ४३ ॥

कारयेःषुनराहृय नरनारी: कुटुम्बिका:।

वादित्रनृत्यगानादिमंगल।चारपूर्वेकम् ॥ ४४ ॥

भर्थ-परस्पर अपने भाई-बन्धु और जातीय पुरुषों के साचि सहित ( लंग्य कां ) राजा के कार्यभारी पुरुषों से राजा की मुद्रा से चिद्धित कराकर तत्पश्चात् ग्रपने कुटुम्ब के नर-नारियों की बुलाकर मङ्गलाचारपूर्वक वादित्र नृद्य गान श्रादि करावे ॥ ४३—४४॥

द्वारोद्घाटनसत्कर्म कुर्वेन्ति श्रीजिनालये।

घृतकुम्भं स्वस्तिकं च जिनाघे स्थापयंद् गुरुम् ॥ ४५ ॥

अर्थ — भ्रीर श्रीजिनचैत्यालय में जाकर द्वारोद्घाटन भादि सिक्कया करें तथा श्रीजिनेन्द्र देव की प्रतिमा के भागे घृतकुम्भ स्वस्तिक ग्रादि रक्खें ॥ ४५ ॥

उत्तरीयमधोवस्त्रं दत्वा व्याघुट्य मन्दिरम् ।

स्वं समागत्य नृत्तिभ्यस्ताम्बूलं श्रीफलादिकम् ॥ ४६ ॥

स्रीभ्यश्च कञ्चुकीर्देयात्कुंकुमालक्तपूर्विकाः।

अशनं कारियत्वा वै जातकर्मिकयां चरेत् ॥ ४७ ॥

श्रर्थ— फिर श्रीमन्दिरजी में धोती-दुपट्टा पूजा के निमित्त दे, घण्टा बजावे श्रीर श्रपने घर श्राकर पुरुप-स्त्रियों की ताम्बूल, श्रीफल श्रादि दे तथा स्त्रियों की कुंकुमादि-संयुक्त कंचुकी (श्रांगी धोती) दे श्रीर भीजन कराकर जात-कर्म नामक किया (जन्म-संस्कार) करे ॥ १६—१७॥

परैभ्रीत्रादिभिनीतं सुकुटं श्रीफलादिकम्।

एकद्वित्रिचतुरोऽपि मुद्रा रचंत्पिता शिशोः ॥ ४८ ॥

त्रर्थ—बालक का पिता दूसरे भाई वर्षेरह कुटुम्बियों द्वारा लाये गये मुकुट, श्रीफलादिक तथा एक दो तीन चार भ्रादि मुद्रा (रुपये) ले ले ॥ ४८ ॥

व्यवहारानुसारेण दानं प्रहणमेव च। एतत्कर्मणि संजातेऽयं पुत्रोऽस्येति कथ्यते॥ ४६॥

श्रर्थ—इस प्रकार श्रपने कुलादि व्यवहार के उचित देना-लेना जब हो जावे तब "इसका यह पुत्र है" ऐसा कहा जाता है ॥४८॥ तदैव राज्यकमीदिव्यापारेषु प्रधानताम्।
प्राप्ताति भूमित्रामादिवस्तुष्विप कृति पराम् ॥ ५० ॥
श्रथे—श्रीर उसी समय उम पुत्र को राज्यकमीदि व्यापारों
में प्रधानता तथा भूमित्रामादि वस्तुश्रों में अधिकार मिलता है ॥५०॥
स्वामित्वं च तदा लोकव्यवहारं च मान्यताम् ।
तत्संस्कारे कृते चैव पुत्रिणौ पितरा स्मृतौ ॥ ५१ ॥
श्रथं—श्रीर तभी लोक के व्यवहार में स्वामित्व तथा मान्यता
होती है। श्रीर पुत्र क जन्म-संस्कार करने पर ही माता-पिता
देनां पुत्रवाले कहे जाते हैं ॥ ५१ ॥

दत्तकः प्रतिकृतः स्यात् पितृभ्यां प्राग्मृद्क्तितः । वाधयेनः पुनर्दपति ताहशां जनकस्त्वरम् । ५२ ॥ तित्पत्त्रादीन तहुद्वान्तः ज्ञापयित्वा प्रबोधयेत् । भूयोऽपि ताहशश्चैव वन्धुभूपाधिकारियाम् ॥ ५३ ॥ आज्ञामादाय गृहतां निष्काम्ये। ह्यर्भकस्त्वरम् । न तन्नियोगं भूपाद्याः शृण्वन्ति हि कदाचन ॥ ५४ ॥

श्रर्थ—यदि दत्तक पुत्र माना-पिता की श्राज्ञा से प्रतिकृत हो जावे ना वे उसकी कीमल वचनों के द्वारा समकावें; यदि न समके ता पिता उसकी धमकाके समकावे। इस पर भी यदि न समक, ना उसके पूर्व माता-पिता से उसका अपराध कहकर समकावें यदि फिर भी वह जैमा का तैमा ही रहे, तो अपने कुटुम्बा जनी की तथा राजा के अधिकारियों की श्राज्ञा लेकर उसे घर से निकाल देना चाहिए। इसके प्रश्चान् उसके अधिकार की प्रार्थन राजा स्वीकार नहीं कर सकता । ५२-५४॥

दत्तपुरं गृहीत्वा या स्वाविकारं प्रदाय च । जङ्गमं स्थावरे वाऽपि स्थातुं स्व धर्मवर्त्मनि ॥ ५५ ॥ श्रर्थ - आं दत्तक पुत्र को लेकर श्रीर उसकी सम्पूर्ण श्रधिकार देकर श्राप धर्म-कार्य में संलग्न होने के निमित्त जङ्गम तथा स्थावर द्रव्य उसको सींप देती है।। ४५।।

पुनः स दत्तको काललब्धि प्राप्य मृतो यदि । भर्तृद्रव्यादि यत्नेन रचयेत् स्तैन्यकर्मतः ॥ ५६ ॥

श्चर्य—पुनः काल-लब्धि के वश यदि वह पुत्र बिना विवाह ही मर जावे तो भर्ता के द्रव्य की चोरी भ्रादि से रहा करनी चाहिए ॥५६॥

न तत्पदं कुमारे।ऽन्यः स्थापनीयो भवेत्पुनः। प्रेतेऽनृहे न पुत्रस्याज्ञाऽस्ति श्रोजिनशासने॥ ५७॥

अर्थ—उस पुत्र का मरण हो जाने पर पुन: उस कुमार के पद पर दूसरे किसी को स्थापित करने की आज्ञा श्रीजिनशासन में नहीं है, यदि वह कुँवारा मर जावे ॥ ५७ ॥

सुतासुतसुतात्मीय भागिनेयेभ्य इच्छया । देयाद्धर्मेऽपि जामात्रेऽन्यस्मै वा ज्ञातिभोजने ॥ ५८ ॥

अर्थ — उस (मृतक पुत्र) के द्रव्य की दाहिता, दोहिती, भानजा, जमाई तथा किसी अन्य की दे सकते हैं तथा जाति के भोजन अथवा धर्म-कार्यों में लगा सकते हैं ॥ ४८॥

खयं निजास्पदं पुत्रं स्थापयेच्चेन्मृतप्रजाः।

युक्त परमनूडस्य पदे स्थापयितुं न हि ॥ ५६ ॥

अर्थ — यदि पुत्र मर गया हो तो अपनी जगह पर पुत्र स्थापन करने की भाज़ा है, परन्तु भविवाहित पुत्र के स्थान पर स्थापन नहीं कर सकते हैं ॥ ५ स् ॥

पित्रोः सत्वे न शक्तः स्थात् स्थावरं जङ्गमं तथा। विविक्रियं गृहींतु वा कर्तुं पैतामहं च सः॥ ६०॥ द्यर्थ-साता-पिता के होते हुए इत्तक पुत्र को उनके स्थावर व जङ्गम द्रव्य की गिरवी रखने तथा वेचने का श्रिधकार नहीं है ॥६०॥

पैतामहक्रमायाते द्रव्येऽनिधकृतिः स्मृता । श्वशुरस्य निजे कृत्ये व्ययं कर्तु च मर्वेशा ॥ ६१ ॥

ध्रध्—श्रश्चर की पैदा की हुई सम्पत्ति में श्रीर उसमें जो उसकी पुरुवों से मिली है विधवा बहु की निजी कार्यों के लिए व्यय करने का कोई श्रिधकार नहीं है ॥ ६१ ॥

सृताज्ञया विना भक्तेऽभक्ते तु धर्मकर्माण । मैत्रज्ञातित्रतादी तु व्ययं कुर्याद्यवाचितम् ॥ ६२ ॥

अर्थ—(पिता) सुत की आजा के बिना ही विभाग की हुई अथवा अविभक्त द्रव्य का व्यय (खर्च) मित्रादि सम्बन्धी जाति-अतादिकों में कर सकता है।। ६२।।

तन्मृतौ तु स्त्रियश्चापि व्ययं कर्तु मशक्तता । भोजनांश्चकमात्रं तु गृह्णीयाद् वित्तमासतः ।। ६३ ॥

अर्थ — उसके मर जाने पर उसकी स्त्री की जायदाद के प्रथक् कर देने का अधिकार नहीं हैं। वह केवल भीजन-वस्त्र की वास्ते हैंसियत के मुताबिक ले सकती हैं।। ६३।।

नाट -- यहाँ पर रचियता के विचार में यह बात है कि पु पिता की जीवित अवस्था में मर गया है, इसिलिए "उसके मर जाने पर" का अभिप्राय "लड़के के मर जाने का" है।

सर्वद्रव्याधिकारस्तु व्यवहारे सुतस्य वै । न व्ययाकरणे रिक्षस्य हि मातृसमत्तकम् ॥ ६४ ॥ व्यर्थ-सम्पर्णा त्वय का स्थितस्य स्थानस्य सम्बे में स्व

अर्थ-सम्पूर्ण द्रव्य का अधिकार व्यवहार करते में पुत्र को है, परन्तु माता की उपिथति में ख़र्च करने का नहीं ॥ ६४ ॥ सुते प्रेते सुतवधूर्भर्तृसर्वस्वद्वारिशा। श्वश्वा सप्त कियत्कालं माध्यथ्येन हि स्थोयते ॥ ६५ ॥

अर्थ-पुत्र के मर जाने पर भर्ता के सम्पूर्ण द्रव्य की मालिक पुत्र की स्त्री होती है, परन्तु उसकी चाहिए कि वह अपनी स्वश्रू (सास) के साथ कुछ काल पर्यन्त विनयपूर्वक रहे।। ६५ ॥

रचन्ती शयनं भर्तुः पालयन्ती कुटुम्बकम् । स्वधर्मनिरता पुत्रं भर्तृस्थाने नियोजयेत् ॥ ६६ ॥

अर्थ- ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करती हुई, तथा अपने धर्म में तत्पर, कुटुम्ब का पालन करती हुई, अपने पुत्र को भर्ता के स्थान पर अर्थात् भर्ता के द्रव्य का अधिकारी नियुक्त करें !! ६६।।

न तत्र श्वश्रूर्यत्किष्डिद्वदेदनिधकारतः । नापि पित्रादिलोकानामधिकारोऽस्ति सर्वधा ॥ ६७ त

अर्थ — पुत्र को भर्ता की जगह में नियोजित करने में उसकी सास को रोकने का कुछ अधिकार नहीं है, और उसके माता-पिता आदि को भी कुछ अधिकार नहीं है। ६७॥

दत्तं चतुर्विधं द्रव्यं नैव गृह्णन्ति चे।त्तमाः । श्रन्यथा सकुदुम्बाम्ते प्रयान्ति नरकं ततः ॥ ६८ ॥

श्रर्थ—उत्तम पुरुष चारों प्रकार को दिए हुए द्रव्य की फिर प्रह्म नहीं करते। ऐसा करने से वे कुटुम्द के साथ नरक के पात्र होते हैं ।। ६८ ।।

बहुपुत्रयुते प्रेते भ्रातृषु क्लीवतादियुक्। स्याच्चेत्सर्वे समान्भागान्नद्युः पैतृकाद्धनात् ॥६८॥

अर्थ — बहुत पुत्रों की छोड़कर पिता के मर जाने पर यदि उन भाइयों में से कोई नपुंसकता आदि देख सहित हो, तो उसकी पिता के द्रव्य में से समान भाग नहीं मिल सकता है।।६-६।। पङ्गुरुम्मत्त्वक्तिवान्धखलकुब्जजडास्तथा । एतेऽपि भ्रातृभिः पोष्या न च पुत्रांशभागिनः ॥ ७० ॥

धर्थ —यदि भाइयों में से कोई लॅंगड़ा, पागल तथा उन्मत्त, क्लीव, ग्रन्धा, खल ( दुष्ट ), कुबड़ा तथा सिड़ी होवे ते। ग्रन्य भाइयों की ग्रन्न-वन्त्र से उसका पोपण करना चाहिए। परन्तु वह पुत्र भाग

का मालिक नहीं हो सकता।। ७०॥

मृतवन्वाधिकारीशो बाधितच्यो मृदूक्तितः ।

न मन्येत पुरा भूपामात्यादिभ्यः प्रवाधयेत् ॥ ७१ ॥

भृयाऽपि तादृशः स्याच्चेदमात्याज्ञानुमारतः।

पुरातना नृतनो वा निष्कास्या गृहतः स्फूटम् ॥ ७२ ॥

शर्थ — सृत पति की विधवा स्त्री अपने द्रव्य के अधिकारी को कामल वचन सं समभावे, यदि नहीं माने तो राजा, मन्त्री आदिकां के समच उसका समभावे। यदि फिर भी नहीं समभे तो मन्त्री की आज्ञा लंकर पुराना हो वा नवीन हो उसे घर से निकाल दे।।७१-७२।।

रचणीयं प्रयत्नेन भित्रेव खं कुलिख्या ।

कार्यतेहन्य जर्नेर्याग्येक्प्रेवहारः कुलागतः ॥ ७३ ॥

श्रय—अपने पित के समान कुलीन छी की अपने द्रव्य का यक-पूर्वक रक्तम करना चाहिए और कुलक्रम के अनुसार अपने व्यवहार की भी दूसरे योग्य पुरुषों दूररा चलाना चाहिए ॥ ७३ ॥

कुर्यान कुटुम्बनिवीहं तन्मिपंग च सर्वथा।

यंन लीकं प्रशंसा स्याद्धनवृद्धिश्च जायते॥ ७४॥

अर्थ—इसी प्रकार से उसे चाहिए कि सर्वथा कुटुम्ब का निर्वाह करं; जिसमें लोक में कीर्ति श्रीर धन की बृद्धि हो ॥ ७४॥

माद्यः सद्गात्रजः पुत्रो भर्ता इव कुलिखया ।

भर्तृस्थानं नियोक्तव्या न श्वश्वा स्वपतेः पदे ॥ ७५ ॥

श्रर्थ—भर्ता के समान वह कुलीन स्त्री किसी श्रेष्ट गात्र में पैदा हुए पुत्र को लेकर पति की गद्दी पर नियुक्त करे। उसके पित के लिए उसकी सास को गोद लेने की श्राह्मा नहीं है।। ७५।।

शक्ता पुत्रवधूरेव व्ययं कुर्तुं च सर्वथा।

न श्वश्वाश्चाधिकारे। त्र जैनशास्त्रानुसारतः ।। ७६ ॥

अर्थ — ख़र्च करने का अधिकार भी सर्वथा पुत्र की वधू को ही है। किन्तु जैन-सिद्धान्त कं अनुसार उसकी स्नास को नहीं है। ७६॥

कुर्यात्पुत्रवधूः सेवां श्वश्वाः पतिरिव स्वयम् ।

सापि धर्मे व्ययं त्विच्छेद्दद्यात्पुत्रवधूर्वसु ॥ ७७ ॥

श्रर्थ—उसको चाहिए कि जिस प्रकार उसका पति सेवा करता था उसी प्रकार श्रश्रू (सास) की सेवा करे। यदि सास की धर्म-कार्य करने की इच्छा हो तो उसको धन भी दे॥ ७७॥

श्रीरसी दत्तका मुख्यां क्रीतसीतसहोदराः।

तथेवोपनतश्चेव इमे गाँगा जिनागम ॥ ७८ ॥

श्रर्थ—जैन-शास्त्र के श्रनुसार पुत्रों में श्रीरस श्रीर दत्तक मुख्य हैं। श्रीर क्रोत, सीत, सहोदर श्रीर उपनत गीया हैं।। ७८॥

दायादाः पिण्डदाश्चैव इतरे नाधिकारिणः

श्रीरसः स्विश्वयां जातः प्रीत्या इत्तश्च दत्तकः ॥ ७६ ॥

श्रर्थ—यही दायाद हैं श्रीर पिण्डदान कर सकते हैं (श्रर्थात् नम्ल चला सकते हैं)। इनके श्रतिरिक्त श्रीर कोई न दायाद हैं श्रीर न नम्ल चला सकते हैं। जो श्रपनी श्री से उत्पन्न हुशा हो वह श्रीरस है; जो प्रीतिपूर्वक गोद दिया गया हो वह दक्तक है।। ७ स्वा

द्रव्यं दत्वा गृहीता यः स क्रीतः प्रोच्यते बुधैः

सीतश्च पुत्रतनुजो लघुभ्राता सहोदर: ॥ ८० ॥

श्रर्थ—जिसको रुपया देकर मोख लिया हो वह क्रोत है, ऐसा बुद्धिमानी का कथन है। जो लड़के का लड़का अर्थात् पोता हो वह सीत है, और मॉ-जाये छोटे भाई का नाम सहोदर है।। ⊏०।।

मातृपितृपरित्यक्तो दुःखितोऽस्मितरां तत्र । पुत्रो भवामीति वदन् विज्ञैरुपनतः स्पृतः ॥ ८१ ॥

धर्ष—जिसको माँ-वाप ने छोड़ दिया हो श्रीर जी दुःग्वी फिरता हुआ आकर यह कहे कि "मैं पुत्र होता हूँ" उमको बुद्धिमान उपनत बताते हैं।। ⊂१।।

मृतिपत्रादिकः पुत्रः समः कृत्रिम ईरितः । पुत्रभंदा इमे प्रोक्ता मुख्यगैष्णेतरादिकाः ॥ ८०॥

श्चर्य — कृत्रिम वह पुत्र होता है जिसके साता-पिता मर गये हो श्चीर जो (श्चपने) पुत्र के सहश हो। इस प्रकार मुख्य, नैएए श्चीर श्चन्य पुत्रों की श्रेणी है।। ८२।

तत्राद्यौ हि •मृता मुख्यौ गै।गाः क्रोतादयस्वयः । तथैवोपनताद्याश्च पुत्रकल्पा न पिण्डदाः ॥ ८३

श्रर्थ—इनमें से प्रथम के दो (श्रर्थात् धीरस श्रीर दत्तक) मुख्य हैं। फिर तीन (श्रर्थात् कीत, सीत, सहोदर) गै। ख हैं, धीर उपनत श्रीर कृत्रिम की गिनती लडकों में होती हैं परन्तु वे नम्ल नहीं चला सकते हैं।। ⊏३॥

मुक्त्युपायोद्यतश्चैकोऽविभक्तेषु च भ्रातृषु । स्त्रोधनं तु परित्यज्य विभजेरन् समं धनम् ॥ ८४ ॥

श्रर्थ—यदि विभाग के पूर्व ही कोई भाई मुक्ति प्राप्त करने के निमित्त माधु हो गया हो तो स्त्री-धन को छोड़कर सम्पत्ति में सबके बराबर भाग लगाने चाहिएँ।। ⊂४॥ विवाहकाले पितृभ्यां दत्तं यदभूषणादिकम् । तदभ्यग्निकृतं प्रोक्तमग्निकाद्मणसाचिकम् ॥ ८५ ॥

अर्थ—विवाह समय में जो माता-पिता ने भूषणादिक द्रव्य अग्नि और ब्राह्मणों की साची में दिया हो वह अध्यग्नि कहा जाता है। ८५॥

यन्कन्यया पितुर्गेहादानीतं भूषणादिकम् । अध्याहनिकं प्रोक्तं पितृश्रातृसमचकम् ॥ ८६ ॥

श्रर्थ—जो धन पिता के घर से कन्या पिता व भाइयों के सामने दिया हुआ लावे उसकी अध्याह्वनिक अर्थात् लाया हुआ कहते हैं ॥ ८६ ।।

प्रांत्या यहीयते भूषा श्वश्वा वा श्वश्वरेषा वा । मुखेचणाङघप्रहणे प्रीतिदानं स्मृतं वुधैः ॥ ८७ ॥

भ्रर्थ—जा धन-वस्नादि श्रग्धर तथा सास ने मुखदिखाई तथा पादमहाम के समय प्रीतिपूर्वक दिया उसकी बुद्धिमान् लोग प्रीति-दान कहते हैं।। ८७॥

त्र्यानीतमूढकन्याभिर्द्र व्यभूपांशुका**दि**कम् ।

पिनृश्रातृपतिभ्यश्च स्मृतमीद्यकं बुधैः ॥ ८८ ॥

अर्थ—विवाह के पश्चात् पिता, भाई, पति से जो धन, भूषण, वस्त्रादि मिले वह श्रीदियक कहा जाता है। । ⊏ ।।

परिक्रमणकालं यद्धेमरत्नांशुकादिकम्।

दम्पतीकुलवामाभिरन्वाधेयं स्मृतं वुधैः ॥ ८-६ ॥

अर्थ — विवाह समय में अपने पति तथा पति के कुल की क्षियों (कुटुम्बो क्षियों) से जो धन आया हो वह अन्वाधेय हैं।। ८६॥

एवं पञ्चविधं प्रेक्तं स्त्रीधनं सर्वसम्मतम्।

न केनापि कदा प्राह्य' दुर्भिचाऽपद्वृषादृते ॥ ६० ।

श्रर्थ—इन पाँच प्रकारों की सम्पत्ति स्नो-धन होती है। इसकी दुर्भिच, श्रापित श्रथवा धर्म कार्य की छोड़कर किसी की भी लेना उचित नहीं है। ६०॥

पैतामहधनारिकच्चिद्दातुँ वाञ्छति सप्रजाः । भगिनीभागिनेयादिभ्यः पुत्रस्तु निपेधति ॥ स्१ ॥

अर्थ-वाबा के द्रव्य में से यदि कोई व्यक्ति अपनी भगिनी या भानजे आदि की कुछ देना चाहे ते। उसका पुत्र उसकी रीक सकता है।। ६१॥

बिना पुत्रानुमत्या वै दातुं शक्तां न वे पिता । मृतं पितरि पुत्रम्तु ददत्केन निरुध्यते ॥ ६२ ॥

श्रर्थ—पुत्र की सम्मति विनापिता की निःसन्देह जायदाद के दे डालने का श्रिषकार नहीं हैं, श्रीर पिना के मरने पर पुत्र देता हुआ किससे रोका जा सकता है ? ।। स्र ॥

गृहीतं दत्तकं पुत्रो धर्भपत्न्यां प्रजायते।
स एवोष्णीपवन्धस्य योग्यः स्यादत्तकस्तु सः ॥ ६३॥
चतुर्श्वीशं प्रदार्थ्यंव भिन्नः कार्योऽन्यसाचितः।
प्रागेवोष्णीपवन्धे तु जातोऽपि समभाग्भवेत् ॥ ६४॥

श्रर्थ—दत्तक पुत्र लंने कं पश्चात् यदि श्रीरस पैदा हो तो वही शिरोपाह बन्धन के योग्य है। दत्तक की चतुर्थ भाग देकर गवाहों के सम्मुख श्रलग कर देना चाहिए। यदि श्रीरस पुत्र उत्पन्न होने से पूर्व ही शिरोपाह बँध गया हो ने दत्तक समान भाग का भोका होता है।। ८३—६४।।

पतेरप्रजसो मृत्यौ तद्द्रव्याधिपतिर्वधू: । दुह्यित्प्रंमतः पुत्रं न गृह्णोयात्कदाचन ॥ स्प्रा न ज्येष्ठदेवरसुता दायभागाधिकारिखः। तन्मृतौ तत्सृता मुख्या सर्वद्रव्याधिकारिखो ॥-६॥

ग्रर्थ—मर्द के नि:सन्तान मर जाने पर उसकी विधवा उसकी सम्पत्ति की खामिनी होती है। यदि वह ग्रपनी पुत्री के विशेष प्रेम के कारण कोई लड़का गोद न ले तो उसके मरने पर उसके जेठ देवरों के पुत्र उसके मालिक नहीं हो सकते किन्तु इसकी मुख्य पुत्री ही श्राधिकारिणी होती है। स्प्रि — स्ह ।।

ने।ट—यह मसला वसीग्रत का है जिसके द्वारा माता अपनी पुत्री को अपना वारिम नियत करती है। यह वसीग्रत ज़वानी किस्स की है।

तन्मृतौ तत्पतिः स्वामी तन्मृतौ तत्सुतादिकाः।

न पितृभ्रातृतज्ञानामधिकारोऽत्र सर्वथा ।। स्था

अर्थ-उस पुत्रों के मरने पर उसका पति उसका वारिस होगा। उसके भी मरने पर उसके पुत्रादि मालिक होंगे। परन्तु उसके पिता के भाई आदि की सन्तान का कुछ अधिकार नहीं है।।।।।।

प्रेते पितरि यहिकच्चिद्धनं ज्यष्टकरागतम्।

विद्याध्ययनशीलानां भागस्तत्र यवीयसाम् ॥६८॥

ऋर्घ—पिता के मरने पर बड़े भाई के हाथ जो द्रव्य श्राया है उसमें विद्या के पठन में संतम्र छोटे भाइयों का भी भाग है।।€⊑।।

नाट—यह रचा छोटे भाइयों के गुज़ारा के निमित्त है जो विद्योपार्जन में संक्षग्न हों।

श्रविद्यानां तु भ्रातृषां व्यापारेण धनार्जनम् । पैत्र्यं धनं परित्यज्याऽन्यत्र सर्वे समांशिनः ॥स्स॥

श्चर्य—विद्या रहित भाइयों को व्यापार से धन की उपार्जन करना चाहिए, धीर पिता के धन की छोड़कर शेष द्रव्य में सबका समान भाग होना चाहिए ॥स्ट॥ नोट—पिता के धन से द्यभिप्राय पिता के द्यविभाग योग्य वसी से है (देखो द्यागामी श्लोक)। शेष सम्पत्ति वह है जो विभाग योग्य है।

पितृद्रव्यं न गृह्णीयात्पुत्रेष्वेक उपार्जयेन् ।

भजाभ्यां यत्र भाज्यं स्यादागतं गुणवत्तया ॥१००॥

त्रर्थ—गुर्यों से एकत्रित किया हुआ अविभाज्य जा पिता का इट्य है, उसे सब लड़के बाट नहीं सकते हैं। उसकी केवल एक ही लड़का लेगा श्रीर वह श्रपने बाहु-वल से उसकी वृद्धि करेगा ॥१००॥

पत्याङ्गनायं यद्दत्तमलङ्कारादि वा धनम्

तद्विभाज्यें न दायादैः प्रान्तं नरक्रभीरुभिः । १०१॥

अर्थ—पति ने छो की जी अलंकारादि अथवा धनादि दिया ही इसका, नरक से भयभीत दायादों (विभाग लेनेवालों) की, विभाग नहीं करना चाहिए ॥१०१॥

यंन यत्स्वं खनेर्लञ्चं विद्यया लच्छमंव च।

मंत्रं छोपचलोकाच्चागतं तद्भज्यनं न कै ॥१०२॥

अर्थ - जो द्रव्य किसी की खान से मिला ही, अथवा विद्या द्वारा मिला ही, मित्र से मिला ही, अधवा खी-पत्त के मनुष्यों से मिला ही, वह भाग के योग्य नहीं है ॥१०२॥

बहुपुत्रेष्वशत्तेषु प्रते पितरि यद्धनम्।

येन प्राप्तं स्वशक्तया ने। तत्रस्याद्भागकल्पना ॥१०३।।

अर्थ—बहुत से अशक्त (अयोग्य) पुत्रों मे से पिता के मर जाने पर जो किसी ने अपने पौरुष से धन एकत्रित किया हो उसमें भाग-कल्पना नहीं है।।१०३॥

पित्रा सर्वे यथाद्रव्यं विभक्तास्ते निजेच्छया । एकत्राकुटा तद्दव्यं सह कुर्वन्ति जीविकाम् ॥१०४॥ विभजेरन् पुनर्द्रव्यं समारीर्भातरः स्वयम् ।

न तत्र ज्येष्ठांगस्यापि भागः स्याद्विषमो यतः ॥१०५॥

श्रर्थ—वे पुत्र जिन्हें पिता ने कुछ-कुछ द्रव्य देकर अपनी इच्छा कर दिये हों श्रीर वे जी द्रव्य की इकट्ठा कर साथ मिलकर ही जीविका करते हें। श्रपने श्राप समान भाग से द्रव्य का विभाग करें। उसमें बड़े पुत्र की श्रिधक भाग नहीं मिल सकता।।१०४–१०५॥

जाते विभागं बहुषु पुत्रेष्वेको मृता यदि।

विभजेरन समं रिक्थं सभिगन्यः सहोदराः ॥१०६॥

श्रर्थ—विभाग हो जाने पर बहुत पुत्रों में से यदि एक का मरण हो जाय ते। भाई धीर बहुन उसका समान भाग कर सकते हैं॥१०६॥

नाट—बहिन की यहाँ पर हिस्सा उसके विवाह के ख़र्च के लिए दिया गया है, क्योंकि वह वारिस नहीं है।

निह्न ते लोभतो ज्येष्टो द्रव्यं भातृन् यवीयसः।

वश्वतं राजदण्ड्यः स्यात् स भागार्हो न जातुचित् ॥१०७॥

अर्थ—लोभ के वश होकर ज्येष्ठ भाई द्रव्य को छिपावे भीर यहि छोटे भाइयों को ठगे तो राजा द्वारा दण्ड देने योग्य है, तथा वह अपना भाग भी नहीं पा सकता ॥१०७॥

चूतादिव्यसनासक्ताः सर्वे ते भ्रातरो धनम्।

न प्राप्नुवन्ति दण्डयाश्च प्रत्युतो धर्मविच्युताः ॥१०८॥

श्रर्थ—धर्म को छोड़कर यूतादि व्यसनें। में यदि कोई भाई श्रासक्त हो जावे ते। उसको धन नहीं मिल सकता, प्रत्युत वह दण्ड के योग्य है।। १०८॥

विभागोत्तरजातस्तु पैत्र्यमेव लभेद्धनम् । तदल्पं चेद्विवाहं तु कारयन्ति सहोदराः ॥१०६॥ प्रथ—विभाग के पश्चात् जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिता के भाग का द्रव्य ही ले सकता है, श्रिधिक नहीं। यदि वह बहुत छोटा हो तो उसका विवाह उसके भाइयों को करना चाहिए ॥१०६॥

पुत्रस्यात्रजसी द्रव्यं गृद्धीयात्तद्भृष्ट्ः स्वयम् । तस्यामपि मृतायां तु सुतमाता धनं इरेन् ॥११०॥

त्रर्थ—स्वपुत्रोत्पत्ति के बिना ही यदि पुत्र मर जाय ते। उसके हब्य को उसकी स्त्री ले। उसके भी मर जाने पर पुत्र की माता ले।।११०॥

ऋगं दत्वाऽवशिष्टं तु विभजेरन् यथाविधि । स्मन्यक्षेपार्क्यते द्रव्यं पितृपुर्वः ससाहसैः ॥ १११॥

ग्रर्थ — ऋग दंकर जो वचा हो उसका यथाविधि विभाग कर्तच्य है; यदि कुछ न बचे ता पिता ग्रीर पुत्रों का साहसपूर्वक कमाना चाहिए ॥ १११ ॥

कृषालङ्कारवासांसि न विभाज्याति काविदेः । गोधनं विषमं चैव मन्त्रिद्तपुराहिताः ॥ ११२ ॥

श्रर्थ-कृप, श्रलङ्कार, बन्ब, गांधन तथा श्रन्य भी मन्त्रो दूत पुरोहि-तादि विषय व द्रज्यों का विभाग विद्वानों को करना नहीं चाहिए ।।११२॥

पुत्रश्चेज्ञावताः पित्रोम् तस्तन्महिला वसी । पैतामहे नाधिकृता भर्नृवच्च पतित्रता ॥ ११३ ॥ भर्तमञ्चकरचार्या नियता धर्मनत्परा ।

सुतं याचेत श्वश्रूं हि विनयानतमन्तका ॥ ११४ ॥

अर्थ — पिता-माता को जीते ही पुत्र मर गया हो तो उसकी सुशीला को का पैतामह को धन पर अधिकार नहीं हो सकता, किन्तु पतिव्रता, भर्ता को शयन का रचया करती, धर्मतत्पर, विनय से मस्तक नीचा कर श्रश्रू से पुत्र की याचना करे।। ११३ — ११४।

नाट---पोते की विधवा अपने श्वशुर के पिता के धन की वारिस नहीं है।

स्वभर्तद्रव्यं श्रशुरश्रश्रूभ्यां स्वकरे यहा। स्थापितं चेत्र शक्ताप्तुं पतिहत्तेऽधिकारिग्री ॥ ११५॥

भ्रम्थे — अपने पति का द्रव्य भी जो श्रश्चर श्रीर श्रश्च को हे हिया गया हो उसे वह नहीं ले सकती; केवल पति से लब्ध द्रव्य की ही वह श्रधिकारियी है ॥ ११५ ॥

नाट---- श्रमिप्राय उस धन से है जो पित ने अपने माता-पिता को दं डाला है, क्योंकि यह वापस नहीं होता है।

प्राप्तुयाद्विधवा पुत्रं चेद्गृह्णीयात्तदाज्ञया । तहुंशजञ्च स्वलघुं सर्वलत्त्वग्रसंयुतम् ॥ ११६ ॥

अर्थ—विधवा स्त्रो यदि श्रश्न की आज्ञा से कोई लड़का गोद ले ते। अपने वंश के, अपने में छोटे, सर्वलच्चा-संयुक्त, ऐसे पुत्र को ले सकती है ! ११६ !:

जिनोत्सवे प्रतिष्ठादे। सौहदे धर्मकर्मणि। क्रटम्बपालने शक्ता नान्यथा सार्धिकारिणी॥११७॥

त्रर्थ—जिनेन्द्र के उत्सव, प्रतिष्ठादि, जाति-सम्बन्धी, धर्म-कर्मादि, कुटुम्ब-पालन ब्रादि कार्यों में (लड़कं की) विधवा व्यय कर सकती है। दूसरे प्रकार में अधिकार नहीं हैं॥ १२७॥

नोट—यहाँ सङ्क्षेत ऐसी विधवा बहू की श्रोर है जिसकी लड़का गोद लेने की ध्राज्ञा उसकी सास ने दे दी है। ध्राज्ञा का परिग्राम यह है कि सम्पत्ति दादी की न रहकर पोते की हो जाती है। ख़र्च के बारे में जो हिदायत कान्न के इस श्लोक में है उसका सम्बन्ध ऐसे समय से है जब कि विधवा बहू श्रपने दत्तक पुत्र की जात व जायदाद की विलया (संरचिका) उसकी नावालिगी में हो।

इति संचेपतः प्रोक्तां दायभागविधिर्मयापासकाध्ययनात्सारमुद्घृत्य क्रेशहानये ॥ ११८ ॥
एवं पठित्वा राज्यादिकर्म यो वा करिष्यति ।
लोकं प्राप्न्यति सत्कीर्तिं परत्राऽप्त्यति सद्गतिम् ॥ ११६ ॥
प्रय—इस प्रकार संचेप सं उपासकाध्ययन से सार लेकर क्रेश
की द्वानि के लिए दायभाग मेंने कहा है । इसे पढ़कर यदि कोई
राज्यादि कार्यों को करेगा तो इस लोक से कीर्ति तथा परलोक में

सदगति को प्राप्त होगा ॥ ११५-११६॥

## श्रीवर्द्धमान-नीति

प्रणम्य परया भक्ता वर्धमानं जिनेश्वरम् ।
प्रजानामुपकाराय दायभागः प्रवच्यते ॥ १ ॥
श्रर्थ—उत्कृष्ट भक्ति से श्रोवर्द्धमान जिनेश्वर को नमस्कार कर
प्रजा के उपकार के लिए दायभाग का स्वरूप कहता हूँ ॥ १ ॥
श्रीरसो निजपत्नीजस्तत्समो दत्तकः स्मृतः ।
इमी मुख्यौ पुनर्दत्त कीतसीतसहोदराः ॥ २ ॥
इमे गाणिश्च विज्ञेया जैनशास्त्रानुसारतः ।
इतरे नैव दायादाः पिण्डदाने कदाचन ॥ ३ ॥
उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे चतुर्थाशहराः सुताः ।
सवर्णा श्रसवर्णास्ते भुक्तयाच्छादनभागिनः ॥ ४ ॥
श्रर्थ—निज पत्नो से उत्पन्न लड्का श्रीरस पुत्र है श्रीर उसी की

ध्रयं—िनज पत्नो से उत्पन्न लड़का श्रीरस पुत्र है श्रीर उसी की माँति दत्तक ( श्रर्थात् दिया हुश्रा, गोद लिया हुश्रा ) लड़का होता है। यह दोनी पुत्र मुख्य हैं। फिर दत्त, कीत, सौत श्रीर सहोदर जैत-शास्त्र के श्रमुसार गैलापुत्र हैं। इतके श्रतिरिक्त श्रीर कोई पुत्र दायाद नहीं हैं, श्रीर न पिण्डदान कर सकते हैं ( श्रर्थात् नस्त्व नहीं चला सकते हैंं)। श्रीरस पुत्र के उत्पन्न होने पर यदि वह पिता के वर्ण की माता से उत्पन्न हुश्रा है ( गोद के ) पुत्र को चौथाई भाग दिया जाता है। यदि श्रीरस पुत्र श्रन्य वर्ण की माता से उत्पन्न हुश्रा है तो वह केवल रोटी-कपड़ा पाता है। २-४।।

नेाट—झन्य वर्ष से अभिन्नाय यहाँ कंवल शृद्धाणी स्त्री से हैं। गृहीते दत्तके पुत्रे धर्मपत्न्यां प्रजायते। स एवोष्णीषबन्धस्य योग्यः स्यादत्तकस्तु सः॥ ४॥

चत्रश्रीशं प्रहाप्यैव भिन्नः कार्योऽन्यसाचितः। प्रागंबीष्णीषबन्धे तु जातोऽपि समभागयुक् ॥ ६ ॥ ( इंखा भद्रवाहुसंहिता श्लो० ६३---६४ ) ॥ ५-६ ॥ ग्रसंस्कृतं तु संस्कृत्य भातरा भातरं पुनः । शेषं विभन्य गृह्णीयुः समं तत्पैतृकं धनम् ॥ ७ ॥ अर्थ-भाइयों में जो भाई अविवाहित हो उसका विवाह करके पीछे अवशिष्ट धन का सब भाई समान भाग कर लें।! ७ ।' पित्रोहर्ध्व भातरस्तं समत्य वसु पैतृकम । विभजेरन्समं सबै जीवता पित्रिन्छया ॥ ८ ॥ (देखा भद्रबाह्संहिता श्लोक ४) ॥ 🗆 । अनुडा यदि कन्या स्यादेकावहीः सहोदरैः : स्वांशात्सर्वे तुरीयांशमेकीकृत्वा विवाइयंत् । स् ।! (देखा भद्रबाह्रसंहिता श्लोक १८) ॥ ६॥ सहादरैनिजांबाया भागः सम उदाहनः। माधिकं व्यवहारार्थं मृती सर्वे (शभागिन: ।। १० ।। ( देखे। भद्रवाहसंहिता श्लोक २१ ) !! १० !! पत्नीपुत्री आतृजार सपिण्डस्तत्सुतास्तः। बान्धवा गात्रजा ज्ञात्या द्रव्यंशा ह्युत्तरोत्तरम् ॥ ११ । तदभावे नृपा द्रव्य धर्मकार्ये प्रवर्त्तयंत । निष्पुत्रस्य मृतस्यैव सर्ववर्षोष्वयं क्रमः ॥ १२ ॥

अर्थ-कोई पुरुष मर जाय तो उसके धन के मालिक इस कम सं होते हैं, स्त्री, पुत्र, भतीजा, मिपण्ड, पुत्री का पुत्र, वन्धु, गोत्रज, आत्या। इन सबके अभाव में राजा उस धन को धर्म-कार्य में सुगा है। यह नियम सब वर्षों के लिए है। ११--१२।

कढपुत्र्यां परेतायामपुत्रायां च तत्पतिः।
स स्त्रीधनस्य द्रव्यस्याधिपतिश्च भवेत्सदा ॥ १३ ॥
(देखेा भद्रवाहुसंहिता २६)॥ १३ ॥
पत्युर्धनहरी पत्नी या स्याच्चेद्वरवर्षिनी ।
सर्वाधिकारं पतिवत् सति पुत्रेऽथवाऽसति ॥ १४ ॥

श्चर्य—विधवा स्त्री पतित्रता हो तो पति के सम्पूर्ण धन की स्वामिनी होगी। उसको पति की भाँति पूरा श्रधिकार प्राप्त होता है चाहे लड़का हो या न हो।। १४।।

पितृद्रव्यादिवस्तूनां मातृसत्वे सुतस्य हि । सर्वथा नाधिकारोऽस्ति दानविक्रयकर्माण ॥ १५ ॥

श्रर्थ—माता के होते हुए दत्तक अथवा आत्मज पुत्र को पिता की स्थावर जङ्गम वस्तु के दान करने वा बेचने का सर्वथा अधिकार महीं है।। १५।।

योऽप्रजा व्याधिनिर्मग्नश्चैकाकी स्त्र्यादिमोहितः।
स्वकीय व्यवहारार्थ कल्पयेल्लेखपूर्वकम् ॥ १६ ॥
प्रिधकारिग्रमन्यं वै ससाचि स्वीमनोनुगम् ।
कुलद्वयविशुद्धं च धनिनं सर्वसम्मतम् ॥ १७ ॥

श्रर्थ—संतान रहित श्रकेला पुरुष व्याधि श्रादि रेग से दु:खित होकर की के मेहिनश (श्रर्थात् उसके इन्तिज़ाम के लिए) यदि श्रपने धन के प्रबन्धार्थ किसी प्राची की प्रबन्धकर्ता बनाना चाहे ते लिखित लेख द्वारा गनाहों के समज्ञ ऐसे प्राची की नियत कर सकता है कि जो लिखनेनाले की स्त्री की श्राज्ञा पालनेनाला है, जो जाति धीर कुल की श्रपेचा उच्च है, जो धननान है श्रीर जो सबको मान्य है॥ १६-१७॥ धौरसी दत्तको वाऽपि कुर्यात्कम्मे कुलागतम्। विशेषं तु न कुर्याद्वे मातुराङ्गां विना सुर्याः ॥ १८ ॥ शक्तश्चेन्मातृभक्तोऽपि विनयी सत्यवाक्शमी। सर्वस्वातहरो मानी विद्याध्ययनतत्परः ॥ १६ ॥

श्रर्थ—श्रीरस तथा दत्तक पुत्र माता की श्राङ्का के श्रनुकूल खलनेवाला, याग्य, शान्तिवान, सत्यवक्ता, विनयवान, मातृभक्त, विद्याध्ययन-तत्पर इत्यादि गुगा-युक्त हो तो भी कुलागत व्यवहार के व्यतिरिक्त विशेष कार्य माता की श्राङ्का बिना नहां कर सकता है।। १८—१६।।

गृहीनदत्तकः स्वीयं जीवितप्राप्तसंशयः।
परं वा कृतमल्लंयं दत्वा स्वगृहमाधने।। २०॥
द्यापागंडदशं वन्धुभूपाधिकृतिसाचिकम्।
स्वयं नियोजयंत्सयः प्रायाद्भूयः परासुतां॥ २१ ॥
प्राप्ताधिकारः पुरुषः प्रितकूलो भवेद्यदि।
सृतपन्नो तदादाय लेखभर्गकृतं सतः॥ २२॥
स्वयंकृलागतं चान्यनरैः रीतिं प्रचालयेत्।
पितस्थापितमर्दस्वं रच्चाण्यं प्रयन्नतः॥ २३॥

श्रर्थ — यदि किसी व्यक्ति ने पुत्र गोद लिया है श्रीर उसको अपनी ज़िन्दगी का भरासा नहीं है तो उसको चाहिए कि वह श्रपने खान्दान की रचा की ग्रज़ सं लंख द्वारा किसी व्यक्ति की श्रपनी जायदाद का प्रबन्धकर्ता नियत कर दे।। २०॥

विरादरी के लोगों श्रीर राजा के समन्न दस्तावेज़ (लेख) लिख दंने के पश्चान अपनी जायदाद की श्रामदनी उसके सपुर्दे कर दे; फिर यदि वह मर जावे श्रीर वह रचक उसकी विधवा के प्रतिकृत हो जावे तो वह विधवा उसकी हटाकर उस लेख के श्रानुसार जायदाद

का कुल के व्यवहार के अपनुकूल प्रबन्ध करे और अपने प्रयत्न से उसकी रचा करे।। २१—२३॥

तिन्मषेगीव निर्वाहं कुर्यात्सा स्वजनस्य हि । कुर्योद्धर्मझातिकृत्ये स्वतूनामधिविकये ॥ २४ ॥

अर्थ-उससे अपना निर्वाष्ठ करे और अपने कुटुम्ब का पालन करे। धर्म्म-कार्य तथा ज्ञाति-कार्थों के लिए विधवा स्त्री को अपने पति का धन खर्च करने तथा गिरवी रखने या बेचने का अधिकार है।।२४॥

प्रतिकूलो भवेत्पुत्रः पितृभ्यां यदि सर्वथा।
तित्पत्राद्दीन्समाहृय बोधयेन्च सृद्क्तितः ॥ २५ ॥
पुनश्चापि स्वयं दर्पाद्दुर्जनीक्त्या हि ताहशः।
तापयित्वा सुताद्वातं वन्धुभूषाधिकारिषः ॥ २६ ॥
तदाज्ञाँ पुनरादाय निष्कास्यो गृहतो ध्रुवम् ।
न तत्पृत्कारसंवादः श्रोतव्यो राजपंचिमः ॥ २७ ॥
पुनश्चान्यशिशुं भर्तुः स्थाने संयोजयेद्वधः ।
सर्ववर्षेषु पुत्रो वै सुखाय गृह्यते यतः ॥ २८ ॥
विपरीता भवेद्वत्सः पित्रा निःसार्यते ध्रुवम् ।
विवाहितोऽपि भुषाज्ञापूर्वकं जनसाचितः ॥२६ ॥

भर्थ-दत्तक पुत्र यदि माता-पिता से प्रतिकृत हो जाय तो उसके असली माता-पिता का बुलाकर उसकी नमीं के साथ समभावे ॥२५॥

यदि फिर भी वह दुष्टता अथवा गृहर के कारण न समभे तो उससे नाता ते इकर भाई-बन्धुओं और राजा और राजकर्मचारियों की आज्ञा लंकर उसकी घर से निकाल दे। फिर राजा और पंच लोग उसकी फरयाद नहीं सुन सकते। इसके पश्चात वह औरत (दत्तक पुत्र की माता) दूसरा पुत्र गोद ले सकती है। क्योंकि सब वर्णों में पुत्र सुख के लिए ही लिया जाता है।। २६——२८॥

गोद का पुत्र यदि प्रतिकृत हो जाय तो, चाहे वह विवाहित हो, राजा श्रीर वन्धुजन की साची से निःसन्देह पिता उसको घर से निकाल सकता है ॥ २ रू ॥

दत्तपुत्रं गृहीत्वा यः स्वाधिकारं प्रदत्तवान् । जङ्गमे स्थावरं वाऽपि स्थातुं स्वं धर्म्मवर्त्तमनि ॥ ३०॥ (देखो भद्रवाहसंहिता ५५)॥ ३०॥

पुनः सो दत्तकः काललिब्धि प्राप्य मृता यदि । भर्तद्वव्यादि यत्तेन रत्त्रयेत् स्तैन्यकस्मीतः ॥ ३१ ॥

( दंखां भद्रवाहुसंहिता ५६ ) ॥ ३१ ॥

न तत्पदं कुमारे। इन्यः स्थापनीया भवेत्पुनः । प्रेते इन्द्रं न पुत्रस्याज्ञा इस्ति श्रीजैनशासने ॥ ३२ ॥

( देखा भद्रवाहु संहिता ५७ ) ॥ ३२ ॥

सुतामुतसुतात्मीयभागिनेयंभ्य इच्छया । देयाद्धर्में ५पि जामात्रे ५न्यस्मै वा ज्ञातिभोजने ॥ ३३ ॥

( देग्वा भद्रबाहुसंहिता ५८ ) ॥ ३३ ॥ स्वयं निजास्पदं पुत्रं स्थापयंच्चेन्मृतप्रजा ।

युक्तं परमनृद्धस्य पद्दे स्थापियतं न हि ॥ ३४ ॥

( दंखा भद्रवाहुसंहिता ५-६ ) ॥ ३४ ॥

श्वश्चरस्थापितं द्रव्यं श्वश्रूसस्वेऽथवा वध्रः । नाधिकारमवाप्नोति भुक्त्याच्छादन मंतरा ॥ ३५ ॥ दत्तगृहादिकं कार्यः सर्वः श्वश्रूमनोनुगम् । करणीयः सदा वस्वा श्वश्रूमानृसमा यतः ॥ ३६ ॥

अर्थ-सास के होते हुए मृत पुत्र की वधू को श्रशुर के द्रव्य में भोजन-वस्त्रादिक के व्यतिरिक्त भीर कुछ अधिकार नहीं है। पुत्र को गोद लेकर उसको उचित है कि वह सब कार्य्य सास की आज्ञा को अनुकूल करे, क्योंकि सास माता समान होती है।। ३५—३६॥

पितृद्रव्याविनाशेन यदन्यत्ख्यमर्जितम् । मैत्रमौद्वाहिकं चैवान्यद्श्रातॄ्यां न तद्भवेत् ॥३७॥ पितृक्रमागतं द्रव्यं हतमप्यानयेत्परै: ॥ दायादेभ्यो न तद्द्याद्विषया लब्धमेव च ॥३८॥

श्चर्य—श्चनेक भाइयों में से एक भाई पिता के द्रव्य को विनाश न करता हुआ खयं चाकरी, युद्ध, विद्या द्वारा धन उपार्जन करे वा विवाह में या मित्र से पावे श्रथवा पिता के समय का डूबा हुआ धन निज पराक्रम से निकालें उसमें किसी का कुछ भाग न होगा।।३७—३८॥

विवाहकालं पतिना पितृपितृ व्यञ्जातृभि: । मात्रा वृद्धभगिन्या वा पितृश्वस्या यद्दर्पितम् ॥३६॥ वस्त्रभूषणपात्रादि तत्सर्वे स्त्रीधनं मतम् । तत्त् पञ्चविधं प्रोक्तं विवाहसमयदिनम् ॥४०॥

अर्थ—विवाह के समय पित तथा पित के पिता तथा स्विपता-चाचा, भाई, माता, बुद्ध भिगिनी अथवा बुवा ने वस्त्र-आभूषण पात्रा दिक जो दिया वह सब की-धन अध्यग्नि है। यह पाँच प्रकार का होता है। विवाह के दिन का दिया होता है।।३-६—४०।।

पितृगृहात्पुनर्नीतं कन्याया भूषणादिकम् । अध्याहनिकं प्रोक्तं भातृबन्धुसमज्ञकम् ॥४१॥

श्रर्थ—जो श्राभूषण श्रादि पिता के घर से कन्या भाई-बन्धु-जन के सम्मुख लावे वह श्रध्याद्वनिक कहलाता है ॥४१॥

दत्तं प्रीत्या च यत्थ्रश्रवा भूषणादि श्रशुरेण वा । मुखेचणां प्रिषद्वणं प्रीतिदानं तदुच्यते ॥४२॥ द्मर्थ-सास-ससुर ने जा कुछ मुखदिखाई अथवा पाँव पड़ने के समय प्रीतिपूर्वक दिया हा वह प्रीतिदान स्रोधन है।।४२॥

**ऊढया कन्यया चैवं यत्तु पितृगृहात्त्रथा**।

भ्रातुः सकाशादाइतः धनमीदियकं स्मृतम् ॥४३॥

ग्रर्थ-विवाह को पीछे माता-पिता को रिश्तेहारों से जी कुछ मिला हो वह ग्रीदियक है। १४२॥

विवाहे सति यहत्तमं शुकं भूपणादिकम्।

कन्याभर् कुलस्त्रीभिरन्वाधेय तदुच्यते ॥४४॥

अर्थ — जा कुछ गहना इत्यादि पति के कुटुम्ब की खियां से विवाह के समय शाप्त हुआ है। वह अन्वाधेय कहलाता है ॥४४%

एवं पञ्चविधं प्रोक्तं स्रोधनं सर्वे सम्मतम् ।

न केनापि कदा प्राह्यं दुर्भिचाऽपद्वृषादते ।।४५॥

अर्थ-यह पाँच प्रकार का स्त्रोधन है। इसकी दुर्भिच, कड़ी आपत्ति के समय अथवा धर्म-कार्य के अतिरिक्त कार्ड नहीं ले सकता है। १४५॥

दुर्भिन्ने धर्मिकार्ये च न्याधी प्रतिरोधकी। ग्रहीत खोधने भर्त्ता न खियै दात्मर्हीत ॥४६॥

ष्पर्य-दुर्भिच में, धर्म-कार्य में, राग की दशा में, (व्यापार ष्यादिकी) बाधान्त्रों के दूर करने के लिए यदि भर्ता म्त्रीधन की व्यय कर दे तो उसको सौटाने की ब्रावश्यकता नहीं ॥४६॥

पित्रोः सत्वे न शक्तः स्यात्स्थावरं जगमं तथा।
विविक्रयं प्रहीतुं वा कर्तुं पैतामहं च सः ॥४०॥
(देखेः भद्रबाहुसंहिता ६०)॥ ४७॥
मुक्त्युपायोद्यतश्चैकं विभक्तेषु च श्रातृषु ।
स्रोधनं तु परिसञ्च विभक्तेरन्समं धनम् ॥४८॥

अर्थ—यदि वाँट के पूर्व भाइयों में से कोई भाई साधु हो गया है तो खाधन को छोड़कर और सब द्रव्य के समान भाग लगाये जावेंगे ॥४८॥

श्रप्रजाश्चेत्स्वद्रव्याद्यद्भगिनीपुत्रितत्सुतात् । मातृबंधुजनांश्चैव तथा स्त्रीपचजानिष । ४६॥ विभक्ताद्दविभक्ताद्धि द्रव्यात्किंचिच्च दित्सति । तद्दश्चातरो निषेद्धारो भवेयुरतिकोषिताः ॥५०॥

श्रर्थ—यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न हो श्रीर वह अपनी सम्पक्ति को श्रपनी बहन या बेटो या उनके पुत्रों को देना चाहे या माता श्रयवा की के कुटुम्ब के लोगों को देना चाहे तो चाहे वह सम्पत्ति विभक्त हो श्रयवा श्रविभक्त हो उसके भाई उसमें उन्न कर सकते हैं यदि वह उससे श्रति धसंतुष्ट हो।।।४६—५०।।

यस्यंतेषु न कोऽप्यस्ति स द्रव्यं च यथेच्छया। सुपथे कुपथे वापि दित्सन्वध्वा निवार्यते ॥५१॥

भ्रर्थ—यदि किसी के भाई न हों तो उसकी श्ली भी उसकी जाय-दाद के दूर करते समय, चाहे वह श्रच्छे कार्य के लिए हो या बुरे के लिए, राक मकती हैं 1,4211

येपां विभक्तद्रव्याणां मृते ज्येष्ठे कनिष्ठके । भ्रातरस्तत्सुताश्चैव सोदरास्तत्समांशिनः ॥५२॥

भर्थ—बॉट को पश्चात् यदि छनेक भाइयों में से बड़ा छोटा कोई एक मर जाय तो उसका धन उसके शेष सब भाई वा भाइयों को पुत्र समान भाग में बॉट लें॥ ४२॥

पंगुरंधश्चिकित्स्यश्च पतितक्लीवरोगिषः । जडोन्मत्तौ च त्रस्तांगः पोषणीयो हि भ्रातृभिः ॥ ५३ ॥ श्रर्थ — लॅंगड़े, श्रन्धे, रोगी, नपुंमक, पागल, श्रङ्गहीन भाई का पालन-पोषण शेष भाइयों को करना चाहिए ।; ५३ ।।

पत्यौ जीवति यः स्त्रीभिरलंकारी घृता भवेत्।

न तं भजेरन्दायादाः भजमानाः पतन्ति ते ॥५४॥

अर्थ — पित के होते हुए जो खी जितने आभूपण धारण करती रहती है उनकी बाँट नहीं होती है । अगर केई उसकी भी बाँट करें तो वे नीच समक्षें जावेंगे (४४%)

स्वभर्तृद्वयं श्वशुरश्वश्रूभ्यां स्वकरे यदा। स्थापितं चंत्र शक्ताप्तुं पतिदक्तेऽधिकारिणी ॥५५॥ प्राप्नुयाद्विधवा पुत्रं चेदगृह्णोयात्तदाज्ञया। तद्वंशजं च स्वलुषुं सर्वेलक्षणसंयुतम् ॥५६॥

(देखेा सद्रबाहु संहिता ११५-११६) ॥ ५५-५६॥ राजा निःस्वामिकं रिक्थ मात्रयब्दं सुनिधापयेत्। स्वाम्यासुतन्नशक्तत्परतस्तु नृषः प्रमुः ॥५७॥

अर्थ—जिस धन का कोई स्वामी निश्चय न हा उसकी राजा तीन वर्ष तक सुरचित रक्ये; (यदि उस समय भी) कोई अधिकारी न हो तो उसकी राजा स्वयं ब्रहण करे :: ५ ऽ।:

## इन्द्रनन्दि जिनसंहिता

प्रामिय वीर ज्यों दं गाउग पुराक्यं महाधम्म । सडवासुङ्क्यग्रांगं दायवि भगं समासदो वेत्ये ॥१॥

श्चर्य-श्री महाबीर स्वामी (वर्द्धमान जिनेन्द्र) की नमस्कार करके श्रीर उपासकाध्ययन से प्रथम कहा हुआ धर्म जानके उसी के अनुकूल संचेप से मैं दायभाग कहूँगा ॥१॥

पुत्तो पित्त धर्मोहं ववहारे जं जहाय कप्पेई। पाता दायविभागो ऋषडि वंहोस पडिवं हो ॥२॥

अर्थ-पुत्र पिता के धन को व्यवहार से इच्छानुसार बरतता है। पोता उसकी प्राप्त करता है चाह वह अप्रतिबन्ध हो चाहे सप्रतिबन्ध ॥२॥

जीवदु भत्ता जं धग्रु ग्रिय भज्जं सं पडुव्व सं दिग्र्णं : भुंजीद थावरं विग्रु जहेत्थु सातस्स भोयरिटि ॥३॥

अर्थ — ग्रीर जो कि स्वामी (पति) ने अपने जीते स्वभायी (निज स्त्री) की जंगमधन (माल मन कूला) प्रेम से दिया हो वह उसकी इच्छा-नुसार भोग सकती है, परन्तु स्थावर जायदाद की नहीं ॥३॥

रयण धण धण्ण जाई सब्बस्स हवे पदू पिदा सुक्खा । थावर धणस्स सब्बस्स इतिथ पिदा पिदा महाणावि ॥४॥

श्रर्थ—सर्व रत्न, मवेशी, धान्य श्रादि का स्वामी मुख्य पिता है, परन्तु सम्पूर्ण स्थावर धन का स्वामी पिता या पितामइ नहीं हो सकता 1811

संदे पितामद्दे जे थावर वत्थूण कीवि संदिट्ट्रें। जंधामरणं वर्त्थं जहेत्थु तं विभायरिहा ॥५॥ श्रर्थ—पितामह (दादा या बाबा) की ज़िन्दगी में स्थावर धन को कोई नहीं ले सकता। परन्तु सब लोग श्रपने श्रपने श्राभरण वस्त्र उसमें से थथायोग्य पार्वेगे ॥५॥

पुत्ताभावेषि पिदा उवाजियं ज धर्मा त्वविक्केदुं। सक्को स्रोबि यदुपदंवा धावर धर्मा तहा स्रोयं ॥६॥

श्रर्थ—िता ने पुत्र के जन्म से प्रथम भी जो म्थावर द्रव्य स्वयं उपार्जन किया हो उसको भी वह बेच नहीं सकता है ॥६॥

जादा वा वि श्रजादा बाला श्रमाणियो वा पिसुमा वा ।
इत्थं कुडुंबवग्गा जत्तायां धम्म किचिम्म तज्ञाये ।।
एयो विविक्तयं वा कुज्जादाम् हि थावर सुवत्थु ।
मादा पिदा हु भावय जेट्टं भाय गढुगं पुणो श्रण्यो ।।
सब्वे सम सग्गा हुय तेण्हं कलहा नसं होई ।
मादा सुदव्यक्रयावा विग्गा भागं सु भाय गामिनं ।।।।
गिण्हादि लंबडोबिहु बुत्थो रुग्गारू गयछहो कामी ।
दुदो वेस्सासत्तो गिण्हइ भायं जहोचियं तथ्थ ।। १०॥

श्रर्थ—जात तथा ध्रजात पुत्रों, नाबालिंग श्रीर श्रयोग्य व्यक्तियों के होते हुए कोई भी यात्रा, धर्म-कृत्य, मित्र जन के वास्ते स्थावर धन को विकय श्रथवा दे नहीं सकता है। माता, पिता, ज्येष्ठ श्राता श्रीर अन्य कुटुम्बियां अर्थात् दायादी की सम्मति से विकय कर सकते हैं। इस तरह से भगड़े नहीं होंगे। यदि माता स्वेच्छा से विभाग करं तो सब उचित भाग पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुष्ट है या ध्रसाध्य राग का रागी है श्रथवा कोई वाञ्छा रहित, कामी, शूत ( जुवारी ), वेश्यासक्त है तो वह ध्रपनी ज़रूरत भर के लिए भाग पावेगा ॥ ७—१०॥

प्रश्नय सन्व समंसा सर्वसिया ग्रंगगाह संक्रजा। जगर्ये गागो विभाक अहम्मदे कजर्ये क्याकृत्य ॥ ११ ॥ जइचेद्र करिज तहा अपभागं होइसब्बत्थ। सत्त विसया सेवी विसयी कुट्टो हु वादि उ विमुहो ॥ १२ ॥ गुरु मत्थय विमुहो विय श्रहियारी गृब रारि सो होइ। जिटहो गिण्हेइ धर्म जं बिहुसिय जस्य तज्जस्य जण्मं ॥ १३ ॥ रक्खेइ तं कुडंबो जह पितरा तह समग्गाई । उठाह जादहिदरा शिय शिय मार्यं स धग्रस्स मायरिष्ठा ॥१४॥ तह भावेतस्स सुया तह भावे णिय सु उ वावि । अविभन्त विभन्त धर्म सुक्खे साहोइ भामिग्री तत्य ॥ १५॥ अर्थ-सब रोष पुत्र समान भाग लें श्रीर धर्मभाया भी पुत्रों के समान भाग लें; इस प्रकार (भाग) उचित है। (इसके विपरीत) अन्याय या किसी पृथक अभिप्राय से भी विभाग नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा विभाग किया गया है, तो वह सब जगह अनुचित ठहरेगा। जो पुत्र सप्त कुव्यसनामक्त, विषयी, कुछो, श्रप्रिय, गुरु विमुख हो वह विभाग का अधिकारी न होगा। ज्येष्ट पत्र पिता व पितामह का विसी पाता है। जिस प्रकार से माता-पिता कुटुम्ब की रचा करते हैं, वैसे ही ज्यंष्ठ पुत्र की करनी चाहिए: श्रीर सब परिवार भी उसकी वैसा ही माने। यदि कोई विवाहिता पुत्री हो तो वह अपनी माता के धन की अधिकारिग्री होगा। यदि उसका (पुत्री का) अभाव हो तो उसका पुत्र, उसका भी ग्रभाव हो तो स्वयं ग्रपना पुत्र ग्राधि-कारी होगा। जो धन बँटा हो या न बँटा हो उस धन की मुख्य ष्यधिकारिखी धर्मभार्या होती है।। ११---१५।।

भत्तरि ग्राट्ठे विमदे बायाइ सुरुग्ग गहले वा। खेतं वत्यु धर्मां वा धर्मु दुपय चहुपयं चावि॥ १६॥ जेट्ठा भायरिहा सा सा या कुटुंब सुपालंई।
पुत्रो कुडुंबजे। वा मज्जोला: दुसुसंकिउ बण्यो ॥ १७॥
तहिव अभावे दोहिद तस्स भ्रहावे हि गोदीय।
तस्स भ्रहावे देउर सतवारिस प्य माय्यं ऐयं।। १८॥

श्रर्थ-जब कोई मनुष्य लापता हो जाय या मर जाय या वाताि रोग से प्रस्त (बाबला) हो जाय तब चेत्र, मकान, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद की मालिक उसकी ज्येष्ठ भार्या, जो कुटुम्ब का पालन करंगी, होगी। उसके श्रभाव में पुत्र, फिर मवर्ण माता-पिता से उत्पन्न भतीजा, इनके भी श्रभाव में दोहिता, उसके श्रभाव में गोत्री, (यह भी नहीं ते।) भर्ता का छोटा भाई सात वर्ष की वय का ।। १६—-१८॥

नोट—भर्ता के सात वर्ष की उम्र के छोटे भाई का भाव ऐसे बच्चे से हैं जो पति के छोटे भाई के सदश है श्रीर जिसको मृतक पुत्र की वधू दत्तक बनावे।।

बूढं वा भव्बूढे गियाहिया पंचजय सक्खी । जो एगुद्धरेहिय कमदो भूभीदु पुब्बयट्ठाई ॥ १६ ॥ तुरियं भायं दिण्यय लप्ददिय श्रम्योहु सब्बस्स । याय जगाय धर्मं जं विहु ग्रियबद्द्व मघादए इतं इव्बं ॥ २०॥ दायादेउ म दिज्जई विज्ञालद्धं धर्मं जंहि ।

जइ दि० ष धर्म जं बिहु भूसम्बत्यादियं व जं ध्रण्यं ॥२१॥ अर्थ—विवाहित हो ध्रयवा स्रविवाहित कैसा ही हो उसको पश्चजनी की साची से (गोद) लेना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्व गई हुई ज़मीन को फिर ध्रपने पराक्रम से प्राप्त करे तो उसको उसका चतुर्थाश मिलेगा। शेष ध्रीर दायाद पावेंगे। पिता के द्रव्य को निज द्रव्य समक्तके, ध्रीर बिदून उसको बाधा पहुँचाये या कम

किये, जो रचा कर बचा ले ऐसी संपत्ति की अन्य हायादें। की न दे; धीर जो विद्या से धन उपार्जन करे तथा जो निज की मिला हो अथवा आभूषण-वस्त्रादि और इसी प्रकार की और वस्तुओं को भी न दे॥ १६—२१॥

गिण्हेदि ष दायादा पडति गारये ग हा चाबि। गियकारिय कूवाइय भूषण वत्श्रय धर्मावि !! २२ ॥ गिय एबहि होई यहू अण्णेये तस्स दायदा गांबि। पोयाहु पितदब्बं भिय यं चडवज्ञियं तहा गांयं॥ २३ ॥

श्रर्थ—उपर्युक्त धन को श्रीर कोई दायाद नहीं ले सकता, जो लेगा वह नरक में पड़ेगा। श्रीर जो किसी ने स्वयं कूप, भूषण, वहा बनाया हो श्रीर गोधन तथा इसी तरह की श्रन्य सम्पत्ति जो किसी ने प्राप्त की हो वह स्वयं उसी की होती है। उसमें कोई भागी नहीं होते हैं। इसी तरह से समभ लेना चाहिए कि पोते ने पिता का जो द्रव्य फिर प्राप्त किया हो उसका श्रश्ववा स्वपनी स्वयं पैदा की हुई जायदाद का वहीं मालिक होता है। २२—२३।।

णिय पिउमहे जे दब्बे भाउजण ग्रीछिया सुहवे। धण्यां जं श्रविहतं तहंव तं समंसमं ग्रेयं॥२४॥

अर्थ-पितामह के द्रव्य का विभाग माता और भाईयों की आजा के अनुकूल होता है। जो धन बँटा नहीं है वह इसी तैर से समानांश बाँटने योग्य है।। २४॥

धाइणिवं ट्ठावर सामित दुण्ह लत्य सरसम्मि । जाद सुद बिमाउ ग्रेडिह सवग्रजग्रिय बहु सरिसो ॥ २५॥

अर्थ — पृथ्वी (श्रीर पिताम इके श्रीर स्थावर धन) में पिता व पुत्र का अधिकार समान है; श्रीर यदि भाग ले चुकने के पश्चात् सवर्धा भार्या का पुत्र उत्पन्न हो ते। वह भी पुनः सम्पूर्ण भ्राताश्री के समान भाग लेने का अधिकारी होगा॥ २५॥

पुब्बं पच्छाजादे विभक्त जो सब्ब संगाही।
जीवदु पिच्चध्रणोवि हु जाम्हि जहातहादिण्यं॥ २६॥
ग्रंह विसादे। तत्थहु गिण्ह जहग्रावरेण एतत्थ।
पंचचगर्ये जगर्ये भाषा समसाइग्री हवेतस्य॥ २०॥

श्रथि—पुत्र, उत्पन्न होने पर, उस जायदाद में जो उसके पैदा होने से पहले बँट गई है इकदार हो जाता है। श्रपने जीते जी पिता ने चाहे जिस तरह पर श्रपना धन चाहे जिस किसी को दे दिया हो, उसमें उन्न करना श्रनुचित है, धीर वह किसी को नहीं लेना चाहिए। पिता के पाचवें श्राश्रम की चले जाने पर, श्रर्थात् मर जाने पर, माता भी जायदाद में बराबर की हकदार हो जाती है।। २६-२७।

भाया भयणी देविय संभज्ञा दायआग है। सरिसा ।
भायरि सु पहांडेविय लहु भायर भायणी हु संरक्खा । २८॥
ऋषे — भाई-बहिन देानें जायदाद की समान बाँट लें। बड़े
भाई की उचित है कि छोटेशाई श्रीर बहिन की रचा करे ॥२८॥
दत्ता दाण विसेसं भइणीउ पारिण उच्चा।

दत्ता दाश विसंसं भइशीय पारिण उच्चा। दे पुत्ता एय सुदा धर्ण विभव्जंति हा तहाभाये।। २६। सेसं जेट्ठो लादिहु जहा रिशंशो तहा गिण्हे। सुद्दाहु वंभजा जे चड तिय दुगुगाणभाइग्रो गया।। ३०॥

श्चर्य—दहेज देकर वहिन का विवाह कर देना चाहिए। त्रगर दें। लड़के श्रीर एक लड़की ही ते सम्पत्ति के तीन भाग करने चाहिएँ। उससे जो बचे उसकी बड़ा भाई लं, जिससे ऋष न लेना पड़े। यह जान लेना चाहिए कि ब्राह्मण पिता के पुत्र, शृद्धाणी माता की सन्तान के भ्रतिरिक्त जो ब्राह्मणी, चत्राणो, वैश्याणी माताओं से जिल्ला हुए हो वह क्रमशः ४, ३,२ भाग के अधिकारी होते हैं ॥ २६—३०॥

खत्तिय सुद्दा ग्रंथा तिय दुगुणाप भाइणो ग्रेथा।
सुद्द सुद्दा दुगुदुग भायरिहा वैस्स सुद्द जा इक्कं ॥ ३१॥
अर्थ—चत्रिय (पिता) कं पुत्र ३; वैश्य (पिता) के २; और शृद्द कं एक भाग के अधिकारी, माता के वर्ण की श्रपंचा∗से, होंगे ॥३१॥

तिय वस्याज जादे।विह्न सुद्दो वित्तं स लहइ सब्बत्य । डरम सियं पयसां उदत्तां भाइज दाहिया पुत्तो ।। ३२ ॥ गोदज वा खंतुच्भव पुत्तारा देहु दायादा । कण्योसोपच्छण्या पच्छस्योग वासो पुराव्भवे।युत्तो ॥ ३३ ॥

श्रर्थ—चाहे तीनां वर्षों के पिता से ही क्यों न उत्पन्न हों तो भी शृद्राधी माता के पुत्र पिता की सम्पत्ति का सर्वधा ही नहीं पाते हैं। श्रीरम (जांधर्मपत्नां से उत्पन्न हुआ है), गोद लिया हुआ पुत्र, भतीजा, देाहिता, गात्रज, चेत्रज (जा उसी कुल में पैदा हुआ हो), यह लड़के नि:संदेह दायाद हैं। कुँवारी का पुत्र, निज पत्ना का पुत्र (जो छिपी रीति से पैदा हुआ हो, या जो खुले छिनाले उत्पन्न हुआ हो), कुत्रिम, जो लंकर पाला गया हो, ऐसी श्रीरत का पुत्र जिसका

े इस बात को ध्यान में रखने हुए कि चित्रय तीन वर्णों में विवाद कर सकता है अथवा अपने वर्ण में और अन्य नीचे के वर्णों में, वैश्य दो वर्णों में और शृद एक ही वर्ण में अर्थात अपने ही वर्ण में। यह विदित होता है कि इस स्रोक का और इसमें पहिले के स्रोक्षों का शायद यहां अर्थ हो कि चित्रय पिता की भिन्न-भिन्न वर्णों की खियों की औद्धाद (शृदाणी के टड़कों को छोड़-कर) कमशः ३ और २ भाग पावेगी, और वैश्य के पुत्र समान (२ और २) भाग पावेंगे (शृदाणी का पुत्र कुछ नहीं पायेगा); और शृद के टड़के एक-एक भाग अपने पिता के हिस्से में पावेंगे।

दूसरा विवाह हुआ है, और छोड़ दिया हुआ वशा जो पुत्र की भाँति रखा गया हो ॥ ३२—३३॥

ते पुत्ता पुत्तकप्पा दायादा पिण्डदाग्रेवं।

सुद्दा च दासी विहु जादी शिय जगाय इच्छिया भागी ।। ३४ ॥ धर्थ—यह पुत्र तुत्य हैं। परन्तु यह दायाद या पिण्डदाता नहीं हैं। शृद्धा दासी से जो पुत्र उत्पन्न ही उसका पिता के धन में पिता के इच्छानुसार ही भाग होता है ॥ ३४ ॥

पित्तु गये परलोये ब्रद्धं ब्रद्धं सहग्रहते सब्वे । दायादा के के विह्न पठमं भज्ञा तदो दुपुत्तोहि ॥ ३५ ॥

श्रर्थ—यदि पिता मर जाय तो वह (दासीपुत्र) श्राधा भाग लेगा। श्रीर दायाद कीन हो सकते हैं १ प्रथम धर्मपत्री, फिर पुत्र ॥ ३५॥ पच्छाद भायराये पच्छातह तस्सदाग्रया।

पच्छा तहा स पिंडा तहा सुपुत्ती तहा सुतज्ञीय ॥ ३६ ॥ त्रार्थ-फिर भाई, फिर भतीजे, फिर सपिण्ड, तत्पश्चात पुत्री श्रीर उसके बाद पुत्री का पुत्र ॥ ३६ ॥

अर्थामा इकोविबंधुवि सुग्गायेजा जाइ जो हु दब्बेग । तस्सवि जाय पमार्ग रायपमार्ग हेवइ जं पत्तं ॥ ३७॥ अर्थ-इनके पश्चात् कोई बन्धु, फिर कोई गोत्रीय, फिर कोई जातीय, मृतक के धन का स्वामी, लेक अथवा राज्य-नियमानुकूल से हो सकता है ॥ ३७॥

दनं तिम्मण कलहो सुसिच्छदो धम्मसुरिहिं शिच्चं। दिण्याम परायपेत्त ससरिकयं शो हवेइ कलहोय ॥ ३८॥ व्यर्थ—उक्त प्रकार दाय अधिकार में कलह न होगा; ऐसा धर्माचार्यों ने सदा के खिए निश्चय किया है। राज्यनीति व लोकव्यवहार के धनुसार हाय के निर्शय करने में विवाद न होगा॥ ३८॥ सब्बं सब्बस मदं जहा तहा दाय भायन्मि । सब्बंसि हि ग्रहावे पुहिषावे। वित्त वंभ विषा ॥ ३ ६ ॥

धर्थ—बाँट इस प्रकार से करनी चाहिए जो सबको स्वोक्टत हो। धीर जो सबके फायदे के लिए हो। इन (डपर्युक्त) दायादे के धभाव में धन का स्वामी राजा होगा, परन्तु ब्राह्मण के धन का नहीं ॥३-६॥

बंभस्स जं धर्म विहु तस्सहु भज्जाहि विभगा श्रण्यो । जिट्ठे गयेहु भायरि तहिय कणिट्टे विभत्त स दब्बे ॥ ४० ॥

श्चर्य—यह निश्चय है कि ब्राह्मण के धन की श्रिधिकारिणी उसकी स्त्रो होगी श्रीर उसके श्रभाव में कोई ब्राह्मण ही स्वामी होगा। श्रीर ज्येष्ठ भाई की मृत्यु पर उसके छोटे भाई उसका धन बॉटलें।। ४०॥

सीयरबंधु वग्गा गेण्हदु तेसि धया कमसी।
पिडदो पंगू विहरो उम्मत्तो संद कुज श्रंधाय ॥ ४१ ॥
बिसई जड़ीय कोही गूँगो कग्गाय पयद्वला ।
विसयी श्रभक्खभोई एदेसि भाग जुग्गदो ग्राटिय ॥ ४२ ॥
भुत्ति बसग्र जियता परंदु जस्सा विकस्सावि ।
मंतो सहाइ शुद्धा एदेसि भाग जोगदा श्राटिय ॥ ४ ३ ॥

श्रथं—यदि उसके कोई भाई-वन्धुजन (वारिस) नहीं हैं तो उसके दायाद उपर्युक्त कमानुसार होंगे। पतित, पंगु, विधर, उन्मत्त, नपुंसक, कुवड़ा, श्रन्धा, विषयी, पागल, कोधी, गूँगा, रोगी, बैरी, सप्त-कुव्यसनी, श्रभत्त्यभोजी, ऐसा व्यक्ति भाग नहीं पाता। भोजन-वस्त्र से उनका भरण-पेषण करना चाहिए। श्रीर यदि वे मन्त्रादि से श्रच्छे हो जायँ ते। उनमें दाय-श्रधिकार की योग्यता होती है। ४१—४३॥

एदसि वि सुदा अवि दुहिरा जो सन्त्र गुग्र सुद्धोय।
होइहु भाय सु जुग्गा ग्रियधम्मरदा जग्राहु सन्त्रेसि ॥ ४४ ॥
अर्थ—यदि यह (अर्थाग्य न्यक्ति) अन्त्रे न हो सकें तो
उनके दोहिते को जो सर्वगुग्रग्रुद्ध हों (क्रीबी दायादों के अभाव में )
उनका हिस्सा मिलेगा। यह समभ्त लेना चाहिए कि इन सबको
धर्म में संलग्न रहना चाहिए॥ ४४ ॥

जहकालं जहखेतं जहाबिहिं तेनि समभाऊ। बिबरीया पिव्वस्सा पडिडलाये तहेव वाढव्वा ॥ ४५ ॥

श्रर्थ—धन का भाग यथाकाल, यथाचेत्र, नियमानुकूल समभाग में कर देना चाहिए। जां सर्वधा सद्व्यवहार के प्रतिकूल चले वह भाग का श्रिकारी न होगा, (श्रीर) जां माता-पिता के विरोधी हैं वह भी दाय के इक्दार न होंगे॥ ४५॥

पुब्बबह तहा सुद कमसी भायस्य भाइग्री है। इत्थिय धर्म खु दिण्णं पाणिगद्दगम्स कालये सब्वं ॥ ४६॥ त्र्रथं — पूर्व स्त्री, फिर पुत्र, यह क्रमशः दाय के भागी होंगे। जो विवाह के समय मिले वह सब स्त्रीधन है ॥ ४६॥

माया पिया भयिष्या पिश्वसुसायेहिं संदिण्यां। भूसमा वत्य हयादिय सन्वं खलु जामा इत्यिषमां॥ ४०॥

श्रर्थ—माता, पिता, भ्राता, बुझा (पिता की भिगती) ग्रादि ने नो ग्राभूषण, वस्त्र घोड़े ग्रादि दिये ही सो सब (स्तीधन) है।। ४७॥ तिम्ह धणम्हिय भाउ ग्रहि एयस्सावि दायस्स ।

मप्पयाइ णिप्पयाईहिं हवे विसेसीय मादुये समयं ॥ ४८ ॥

अर्थ — उस (क्षोधन) में किसी दायाद का कुछ अधिकार नहीं। क्षी सप्रजा (पुत्रवती) अप्रजा (अपुत्रवती) दे भेद-वाली होती है॥ ४८॥ तज्ञासुय भइणिसुया ष कोवि तस्सा णिवार होई।
जो सुद भाइ मतिज्ञ सक्लीकिय जं परस्सु धणदिण्णं ॥ ४-६॥
तस्सिह कोड णिसिद्धा ण होइ किसु वा विसेसेण ।
साक्ली विषाय दिण्णं ण धणं तस्सावि होइ णिवियदो ॥ ५०॥
जादे दिग्धविवादे तस्सेव धणं धुवं होई।
एवं दायविभागं जहागमं सुणिवरेहिं णिदिद्रं॥ ५१॥

श्रर्थ—( स्नोधन का सप्रजा माता की मृत्यु पर ) उसका पुत्र श्रथवा भानजा ( मालिक होगा )। उनको कोई रोक नहीं सकता। श्रपुत्रा ( अप्रजा ) के मालिक भतीजे ( भाई के पुत्र ) होगे। गवाही की साची में जो धन किसी को दिया जाये उसमें कोई उल्लानहीं कर सकता है। इससे अधिक क्या हो सकता है। जो धन साची विना किसी को दिया जावे वह उसका कभी नहीं होता है। विभाग के पश्चात् यदि भगड़ा हो तो वह जायदाद देनेवाले ही की ठहरेगी। इस प्रकार से दाय व विभाग शास्त्रानुसार मुनियां ने वर्णन किया है। ४६-५१।

तं खु ववहारादे। इयलायभवंहि ग्रादन्वः । धम्मो दुविहो सावय श्रायारे। धम्म पुन्त्रीव पढमं ॥ ५२ ॥

श्रर्थ—यह दायभाग के नियम इस लोक के व्यवहारार्थ जानना चाहिए। धर्म दो प्रकार का है—एक श्रावक धर्म जो कि प्रथम है श्रीर गृहस्थधर्मपूर्वक होता है।। ५२।।

दुदिउ वड पजुत्तो मूलं पाक्खिगमड सै।चे।।
भरहे कोसलदेसे साकेये रिसहदेव जिण्णाहो।। ५३॥
जादो तेणेड कम्मवि भूमे रयणा समुदिहा।
तस्स सुदेण य चक्र पवहिणा भरहराय संगेण।। ५४॥

शायार-दाग्र दंडा दायिकभाया समुदिट्ठा।
वसुग्रांदि इंदग्रं दिहि रिचया सा संहिदा पमाग्राहु ॥ ५५॥
भर्ष-दूसरा धर्म उनके लिए हैं जो त्रतों को पालते हैं। पवित्रता की वृद्धि ही जिनका श्राश्रय है। भरतचेत्र के कोशल देश
में श्रीर श्रयोध्या नगरी में श्रीत्रप्रमदेव उत्पन्न हुए। उन्होंने कर्मभूमि की रचना का उपदेश दिया था। उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती
ने श्राचार, दान, दण्ड, दाय श्रीर विभाग के नियम बनाये थे।
वही वसुनन्दि इन्द्रनन्दि ने संहिता में कहा है सो प्रमाग्र
है॥ ५३-५५॥

## अर्इन्नीति

त्तच्मणातनयं नत्वा युसदिन्द्रादिसेवितम् । गयामयगुणाविष्टं दायभागः प्ररूप्यते ॥ १ ॥

अर्थ—(माता) लच्मणा रानी के पुत्र (श्रीचन्द्रप्रभु स्वामी) को नमस्कार करके जिनका सम्पूर्ण प्रकार के इन्द्रादि देव प्रणाम करते हैं श्रीर जो सर्वगुणालंकत हैं दायभाग का श्रध्याय रचा गया है॥ १॥

स्वस्वत्वापादनं दायः स तु द्वे विध्यमशुते ।

ब्राज्ञः सप्रतिबन्धश्च द्वितीयोऽप्रतिबन्धकः ॥ २ ॥

त्रर्थ—जिसके द्वारा सम्पत्ति में अधिकार का निर्णय हो वह दाय है। यह दो प्रकार का है। एक सप्रतिबन्ध, दूसरा श्रप्रति-बन्ध ॥ २॥

दायो भवति द्रव्याकां तद् व्यं द्विविधं स्मृतम् । स्थावरं जङ्गमं चैव स्थितिमत स्थावरं मतम् ॥ ३ ॥ गृहभूम्यादिवस्तृनि स्थावराणि भवन्ति च । जङ्गमं स्वर्णरीप्यादि यस्त्रयोगंन गच्छति ॥ ४ ॥

अर्थ—दाय का सम्बन्ध द्रव्य से होता है। द्रव्य दो प्रकार का है। एक स्थावर दूसरा जङ्गम। जो पदार्थ स्थिर हों—जैसे भूमि, फुलवाड़ी इत्यादि—वह सब स्थावर है। स्वर्ण-चांदी इत्यादि जो पृथक् हो सके सो जङ्गम है।। ३-४॥

न विभव्यं न विक्रेयं स्थावरं च कदापि हि । प्रतिष्ठाजनकं लोके ग्रापदाकालमन्तरा ॥ ५ ॥ ध्यर्थ—स्थावर धन को जिसके कारण इस लोक में प्रतिष्ठा होती है किसी सूरत में भी श्रापत्ति-काल के श्रातिरिक्त बांटना श्रथवा बेचना नहीं चाहिए !! ५ !!

सर्वेषां द्रव्यजातानां पिता खामी निगद्यते। स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः॥ ६॥

अर्थ — सर्व प्रकार के द्रव्य का पिता स्वामी कहा जाता है। परन्तु स्थावर द्रव्य के स्वामी न पिता होता है न पितामह ही ॥ ६ ॥

जीवत्पितामहे ताते दातुं नो म्थावरे चमः । तथा पुत्रस्य सद्भावे पितामहमृतावपि ॥ ७ ॥

अर्थ—बाबा की ज़िन्दगी में पिता का स्थावर वस्तु की दे देने का अधिकार नहीं हैं। इसी प्रकार पुत्र की उपस्थिति में पितामह के न होते हुए भी स्थावर वस्तु की पिता दुसरें की नहीं दे सकता।। ७॥

पिता स्वापार्जितं द्रव्यं स्थावरं जङ्गमं तथा। दातुं शक्तो न विकेतुं गर्भस्थेऽपि स्तनंधयं॥ ८॥

अर्थ- पुत्र यदि गर्भ में हो अथवा गांद में हो ता पिता अपना स्वयं उपीजन किया हुआ स्थावर-जङ्गम दानों प्रकार का धन किसी की दे या बेच नहीं सकता है।। 🖘।

म्रज्ञाता भ्रथवा हीनाः पितुः पुत्राः सदा सुवि । सर्वेस्वाजीविकार्थे हि तस्मिन्नेशहराः स्मृताः॥ ६॥

द्यर्थ—पुत्र स्मज्ञानी, मूर्ख, श्रङ्गहीन, श्राचारश्रष्ट भी ही तो भी श्रपनी रचा व गुज़ारे के लिए पिता के द्रव्य में भाग का स्रिकारी है। स्था

बाला जातास्तथाऽजाता भ्रज्ञानाश्च शवा भ्रपि । मर्वेस्वाजीविकार्थ हि तस्मिन्नंशहरा स्मृताः ॥ १०॥ श्रर्थ—जो बालक इत्पन्न नहीं हुमा है तथा उत्पन्न हो गया है श्रीर जो बुद्धिरहित है श्रथवा जो उत्पन्न होकर मर गया है ( भावार्थ मृतक पुत्र की सन्तान ), ये सब ध्रपनी-श्रपनी जीविका के खिए उस धन के उत्तराधिकारी हैं ॥ १०॥

भ्रप्राप्तव्यवद्वारेषु तेषु माता पिता तथा। कार्ये त्वावश्यके कुर्यात्तस्य दानं च विक्रयम् ॥ ११ ॥

अर्थ — पुत्र रोज़गार न जानते हों (भावार्थ नावालिग़ हों) तो उनके माता-पिता किसी आवश्यकता के समय अपनी स्थावर वस्तु को वेच सकते हैं श्रीर पृथक् कर सकते हैं॥ ११॥

दु:खागारे हि संसारे पुत्रो विश्रामदायकः। यस्माहतं मनुष्याणां गार्हस्थ्यं च निरर्थकम् ॥ १२ ॥

अर्घ — दुःख के स्थान-रूपी इस संसार में पुत्र विश्राम की देनेवाला है। विना पुत्र का घर निरर्थक है। १२।

यम्य पुण्यं बिलिष्ठं स्यात्तस्य पुत्रा श्रमेकशः। संभूयंकत्र तिष्ठंति पित्रोस्सेवासु तत्पराः॥ १३॥

अर्थ — जिस मनुष्य का पुण्य वलवान है उसके बहुत पुत्र होते हैं, श्रीर सब आपस में शामिल रहकर सहर्प माता-पिता की सेवा करते हैं ॥ १३ ॥

लोभादिकारणाज्ञाते कलौ तेषां परस्परम् । न्यायानुसारिभिः कार्या दायभागविचारणा ॥ १४ ॥

अर्थ-यदि लोभ के कारण भाई-भाई में कलह उत्पन्न हो जाय तो द्रव्य की बाट न्यायानुकूल करनी चाहिए।। १४ //

पित्रोरूर्ध्वं तु पुत्राशां भागः सम उदाहृतः । तयारन्यतमे नूनं भवेद्गागस्तदिच्छया ॥ १५ ॥ श्रर्थ — माता-पिता के मरने पश्चात् पुत्रों का समान भाग होता है। परन्तु माता-पिता में से कोई जीवित हो तो बटवारा उसके इच्छानुसार होता है।। १५।।

विभक्ता स्रविभक्ता वा सर्वे पुत्राः समोशतः । पित्रोक्ष्यं प्रदत्वैव भवेयुर्भागभागिनः ॥ १६ ॥

अर्थ-पृथक हों अथवा शामिल सब पुत्र पिता-माता के ऋष की बरावर-बराबर भाग में देकर हिस्से के हक्दार होते हैं।। १६॥

धर्मतश्चेतिपता कुर्यात्युत्रान् विषमभागिनः । प्रमाखवैपरीत्ये तु तत्कृतस्याप्रमाखता ॥ १७ ॥

ऋर्थ—धर्मभाव से पिता भ्रपना द्रव्य पुत्रों की न्यूनाधिक भी है दे तो श्रयोग्य नहीं, परन्तु विपरीत बुद्धि से हे ते। वह नाजायज़ होगा ॥ १७॥

व्यथ्रचित्तोऽतिवृद्धश्च व्यभिचाररतस्तु यः। द्यूतादिव्यसनासक्तो महारागसमन्वितः॥१८॥ उन्मक्तश्च तथा कृद्धः पत्तपातयुतः पिता। नाधिकारी भवेद भागकरणे धर्मवर्जितः॥१८॥

श्रर्थ—श्रत्यन्त व्यम चित्तवाला, श्रत्यन्त वृद्ध, व्यभिचारी, जुश्रारी, खाटे चाल-चलनवाला, पागल, महारोगी, क्रोध में भरा हुश्रा, पत्तपाती पिता का किया हुश्रा विभाग धर्मानुकूल न होने के कारण मान्य नहीं है ॥ १८—१६॥

श्रसंस्कृता येऽनुजास्तान् संस्कृत्य भ्रातरः स्वयं । श्रवशिष्टं धनं सर्वे<sup>९</sup> विभजेषुः परस्परम् ॥ २०॥

अर्थ-पिता की सम्पत्ति में से बचों (पिता के लड़के-लड़िकयों) के संस्कारों के करने के पश्चात् शेष की सब भाई बाँट लें।। २०॥ नाट—यहाँ पर 'संस्कार' शब्द में शिचा, विवाह आदि शामिल हैं।

श्रनुजानां लघुत्वे तु सर्वेथाप्यम्रजो धनम्। सर्वे गृह्णाति तत्पैत्र्यं तदा तान्पालयेत्सदा ॥ २१ ॥

अर्थ-छोटे भाई बालक हों तो बड़ा भाई पिता की संपूर्ण संपत्ति को निज हाथ में रखकर उनका पालन-पोषण करे।। २१।।

विभक्तानविभक्तान्वै भ्रातॄन् ज्येष्ठः पितेव सः। पालयेत्तेऽपि तज्ज्येष्ठं सेवन्ते पितरं यथा॥ २२॥

श्रर्थ-- जुदा हो। गये हो श्रथवा शामिल रहते हें। छोटे भाइयों को बड़े भाई को पिता के समान मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए धीर बड़ा भाई उनकी पुत्र के समान समसकर उनका पालन करे।। २२॥

पूर्वजेन तु पुत्रेष अपुत्रः पुत्रवान भवेत्। ततो न देयः सोऽन्यस्मै कुदुम्बाधिपतिर्यतः॥ २३॥

श्रर्थ—प्रथम जन्मे हुए पुत्र से श्रपुत्र मनुष्य सपुत्र कहलाता है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र किसी की (दत्तक) देना उचित नहीं, क्योंकि वह कुटुम्ब का श्रिधिपति होता है॥ २३॥

ज्येष्ठ एव हि गृह्णीयात् पैत्र्यं धनमशेषतः।

शेषास्तदनुसारित्वं भजेयुः पितरं यथा ॥ २४ ॥

श्रर्थ—ज्येष्ठ पुत्र पिता का सब धन स्वाधीन करे श्रीर शेष भाई पिता समान समभकर उसके श्राज्ञानुकूल चलते रहें ॥ २४ ॥

एकानेका च चेत्कन्या पित्रोरूर्ध्वं स्थिता तदा। स्वाशात्पुत्रस्तुरीयांशं दत्त्वाऽवश्यं विवाहयेत्॥ २५ ॥

मर्थ-एक या अधिक भगिनी पिता के मरे परचात् कुँआरी हो तो उनको सब भाई अपने-अपने भाग का चतुर्थाश लगाकर ब्याह हे ॥ २५॥ विवाहिता च या कन्या तस्या भागो न कहिंचित्। पित्रा प्रीत्या च यहत्तं तदेवास्या धनं भवेत्॥ २६॥

म्रार्थ—जिस कन्या का ब्याह हो गया हो उसका पिता के द्रव्य में भाग नहीं होगा। पिता ने जो कुछ उसको दिया हो वही उसका धन है।। २६॥

यावतांशेन तनया विभक्ता जनकेन तु । तावतैव विभागेन युक्ताः कार्य निजस्त्रियः ॥ २७ ॥

अर्थ-पिता को अपनी श्चियों को पुत्रों के समान भाग देना चाहिए ॥२७॥

पितुरूर्ध्व निजाम्बायाः पुत्रैभीगश्च सार्धकः । लौकिक व्यवहारार्ध्व तन्मृती न समांशिनः ॥ २८॥

अर्थ--यदि पिता को मरने के पश्चात् बाट हो तो पुत्रां को चाहिए कि अपनी माता को आधा-आधा भाग लाक-ज्यवहार के लिए दें और उसके मरने के पीछे उस धन को सम भागों में बाँट लें।। २८॥

पुत्रयुग्मे समुत्पन्ने यस्य प्रथमनिर्गमः।

तस्यैव ज्येष्ठता ज्ञेया इत्युक्तं जिनशासने ॥ २६ ॥

अर्थ-दा पुत्र एक गर्भ से हो ता जा पुत्र प्रथम पैदा हो। वही क्यंष्ट पुत्र है। ऐसा जैन शासन का वचन है।। २-६॥

दुहितापृर्वमुत्पन्ना सुतः पश्चाद्भवेद्यदि । पुत्रस्य ज्येष्ठता तत्र कन्याया न कदाचन ॥ ३० ॥

श्चर्य-प्रथम कन्या जनमें फिर पुत्र, तो भी पुत्र ही ज्येष्ट्य का हकदार होगा, कन्या ज्येष्ठ नहीं हो सकती ॥ ३०॥

यस्यैकस्यां तु कन्यायां जातायां नान्यसंतितः । प्राप्तं तस्याश्चाधिपत्यं सुतायास्तु सुतस्य च ॥ ३१ ॥ धर्य-जिस मनुष्य के केवल एक कन्या हो श्रीर कुछ सन्तान न हो तो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके धन के मालिक पुत्री-होहिते होंगे ॥ ३१॥

ब्रात्मैव जायते पुत्रः पुत्रेश दुहिता समा ।
तस्यामात्मिति तिष्ठंत्यां कथमन्यां धनं हरेत् ॥ ३२ ॥
( देखां भद्रबाहुसंहिता २६ ) ॥ ३२ ॥
गृह्णाति जननी द्रव्यं मृता च यदि कन्यका ।
पितृद्रव्यमशेषं हि दीहित्रः सुतरां हरेत् ॥ ३३ ॥
ब्रार्थ—व्याही हुई कन्या माता का द्रव्य पाती है, इसलिए

अथ—ज्याहा हुई कन्या भारत का द्रव्य पाता है, इसल्प उसका पुत्र (अर्थात् दोहिता) उसके पिता का द्रव्य लेता है।।३३।।

पैत्रदीहित्रयार्मध्ये भेदोऽस्ति न हि कश्चन।

तयार्दे हेन सम्बन्ध पित्रोर्दे हस्य सर्वथा ॥ ३४ ॥

अर्थ-पीत्र श्रीर दोहिता (कन्या का पुत्र) में कुछ भंद नहीं है। इन दोनों के शरीरों में माला पिता के शरीर का सम्बन्ध है।।३४॥

विवाहिता च या कन्या चेनमृताऽपत्यवर्जिता।

तदा तद्दगुम्नजातस्याधिपतिस्तत्पतिर्भवेत् ॥ ३५ ॥

श्रर्थ—व्याही हुई कन्या जो सन्तान बिना मर जाने तो उसके धन का मालिक उसका पति है।। ३५।।

विभागात्तरजातस्तु पुत्रः पित्रंशमाग् भवेत्

नापरेभ्यस्तु भ्रातृभ्यो विभक्तेभ्यों (शमाप्तुयात् ॥ ३६ ॥

भर्थ—बाँट हो जाने के पश्चात् जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिता का हिस्सा पाता है। श्रीर अपने जुदे भाइयों से हिस्सा नहीं पा सकता है।। ३६।।

पितुरूर्ध्वं विभक्तेषु पुत्रेषु यदि सोदरः। जायते तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्॥ ३७॥ भर्थ — बाँट के पश्चात् पिता मर जावे श्रीर फिर एक श्रीर भाई जन्मे जो बाँट के वक्त पेट में था ते। वह जायहाह में श्रामदनी व खर्च का हिसाब लगाकर भाग पाता है !! ३७ !!

ब्राह्मग्रस्य चतुर्विगीः खियः सन्ति तदा वसु ।

विभज्य दशधा तज्ञान् चतुश्चिद्वरंशभागिनः ॥ ३८ ॥

भ्रर्थ—यदि किसी ब्राह्मण की चार की चार वर्ण की हैं। तो उसकं धन के १० भाग करने चाहिएँ धीर उनमें से ब्राह्मणी के पुत्र को ४ चत्रिया के पुत्र की ३ वैश्याणी के पुत्र को २ भाग देने चाहिएँ ॥३८॥

कुर्यात्पिता वशिष्ठं तु भागं धर्में नियोजयेत्।

शूद्राजातो न भागार्ही भोजनांशुक्रमंतरा ॥ ३६ ॥

श्चर्य —शेष का एक भाग धर्म-कार्य में लगा देना चाहिए। शूद्रा स्त्री का पुत्र रोटो कपड़े के अतिरिक्त भाग नहीं पा सकता है ॥३-६॥

चत्राज्जातः सवर्णायामधीभागी विशात्मजात् ।

जातस्तुर्याशभागी स्याच्छ्रदोत्पन्नोऽन्नवस्त्रभाक् ॥४०॥

ग्रर्थ—स्त्रिय पिता के सित्रय स्त्री के पुत्र की पिता का आधा भीर वैश्य स्त्री के पुत्र की चैश्याई धन मिलेगा। उसका शृहा स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र केवल भोजन श्रीर वस्त्र का ही श्रधिकारी होगा॥४०॥

वैश्याज्जातः सवर्षायां पुत्रः सर्वपतिर्भवेत् ।

शुद्राजाता न दायादा योग्यो भाजनवाससाम् ॥४१।

अर्थ — वैश्य पिता का सवर्णा स्त्रो का पुत्र पिता का सर्वधन लंता है। उसका शृद्रा स्त्रो का पुत्र वारिस नहीं है, अस्तु वह केवल भोजन वस्त्र का अधिकारी है ॥४१॥

वर्धत्रये यदा दासीवर्षशृद्धान्मजी भवेत् । जीवतातेन यत्तस्मै दत्तं तत्तस्य निश्चतम् ॥ ४२ ॥ मृते पितरि तत्युत्रै: कार्य तेषां हि पालनम्। निवंधश्च तथा कार्यस्तातं येन स्मरेद्धि सः॥ ४३॥

श्रर्थ—तीन (उच्च) वर्णों के पुरुषों के पास बैठो हुई शूद्र वर्ण की स्त्रो से जो पुत्र उत्पन्न हो उनको पिता अपने जीवन-काल में जो कुछ दे उसके वह निश्चय मालिक होंगे। पिता के मरे पीछे उक्त दासीपुत्रों के निर्वाह के लिए बन्दे। बस्त कर देना चाहिए जिससे कि वह पिता को याद रक्यें। 182-83।।

शूद्रस्य स्त्री भवेच्छूद्रा नान्या तज्जातसुनवः । यावन्तम्तेऽखिला नूनं भवेयुः समभागिनः ॥४४॥

अर्थ--शुद्र पुरुष की स्त्री शूद्रा होती है अन्य वर्ध की नहीं होती। उस स्त्री के पुत्र पिता के धन में बराबर भाग के अधिकारी होंगे॥ ४४॥

दास्यां जाते।ऽपि शूरेण भागभाक् पितुरिच्छया । मृते तातेऽर्धभागी स्यादृढाजे। श्रातृभागतः ॥ ४५ ॥

अर्थ-शूद्र से दासी के पेट से जे। पुत्र जनमे उसकी पिता के धन का पिता के इच्छानुसार भाग मिलता है। श्रीर पिता के मरने के बाद वह विवाहिता बीबी के पुत्र से श्राधा भाग पाने का स्राधि-कारी होता है।।४४॥

जीवनाशाविनिर्मुक्तः पुत्रयुक्तोऽथवा परः । सपत्नोकः स्वरचार्थमधिकारपदे नरम् ॥४६॥ दत्त्वा लेखं सनामाङ्कं राजाज्ञासाचिसंयुतम् । कुलीनं धनिनं मान्यं स्थापयेत् स्नोमनोऽनुगम् ॥४०॥ प्राप्याधिकारं पुरुषः परासौ गृहनायके । स्वामिना स्थापितं दृज्यं भच्चयेद्वा विनाशयेत् ॥४८॥ भवेच्चेत्प्रतिकृत्वश्च मृतवध्वाः कथंचन । तदा स्ना विधवा सद्यः कृतप्तः तं मदाकुलम् ॥४६॥ भूपाज्ञापृर्वकं कृत्वा स्वाधिकारपदच्युतम् । नरैरन्यैः स्विविश्वस्तैः कुलरीति प्रचालयेत् ॥५०॥

श्रर्थ—ऐसा शख्स जिसको रोग के बढ़ जाने से जीने की आशा न रही हो चाहे वह पुत्रवान हो अथवा न हो, परन्तु स्त्री उसके हो, वह अपने धन की रहा के लिए ऐसे व्यक्ति को जो कुलीन श्रीर द्रव्यवान हो एक लेख द्वारा जिस पर राजा की आज्ञा हो और गवाहों की साखी हों रचक नियत करे। स्वामी की मृत्यु परचात् यदि वह रचक उसके द्रव्य को खा जाय या नष्ट करे अथवा उसकी विधवा के प्रतिकृत हो जावे तो बेवा को चाहिए कि तत्काल राजा की आज्ञा लेकर ऐसे विश्वासघाती छतन्न पुरुष को श्रिकार-रहित कर किसी अपने विश्वासपात्र दूसरे मनुष्य से कुलरीत्यनुसार काम लोबे ॥४६—५०॥

तद्द्रव्यमितयत्नेन रचाणीयं तया सदा । कुटुम्बम्य च निर्वाहस्तन्मिषण भवेद्यथा ॥५१॥ सत्यौरसे तथा दत्ते सुविनीतेऽधवासित । कार्ये सावश्यके प्राप्ते कुर्याहानं च विक्रयम् ॥५२॥

अर्थ — उस ( विधवा ) की द्रव्य की बड़े यलपूर्वक रक्ता करनी उचित है । जिससे उसकी ( विधवािक ) चतुराई से कुटुम्ब का पालन हो । औरस पुत्र हो अथवा विनयवान दत्तक पुत्र के होते हुए और पुत्र के अभाव में भी वह विधवा की आवश्यकता के समय पति के धन में से दान कर सकती है वा वेच सकती है ॥५१-५२॥

भ्रष्टं नष्टे च विचिप्ते पत्यौ प्रत्रजिते मृते । वस्य निःशोषविचस्याधिपा स्याद्वरवर्धिनी ॥५३॥ श्रर्थ—पति लापता हो जाय या मर जाय या बावला हो जाय या दीचा लेकर त्यागी हो जाय तो उसके सब धन की खामिनी उसकी छो होगी ।।५३॥

कुटुम्बपालने शक्ता ज्येष्ठा या च कुलाङ्गना । पुत्रस्य सत्वेऽसत्वे च श्रातृवत्साधि गरिग्री ॥५४॥

अर्थ — कुटुम्ब का पालन करने में समर्थ बड़ी विधवा, पुत्र हो तब भी और न हो तब भी, पित के धन की उसके ही तुल्य अधि-कारिणी होती है ॥५४॥

भ्रातृत्यं तदभावे तु स्वकुटुम्बात्मजं तथा।
श्रसंस्कृतं संस्कृतं च तदमत्वे सुतासुतम् ॥५५॥
बंधुजं तदभावे तु तस्मिन्नसति गोत्रजम् ।
तम्यासत्वे लघुं सप्तवर्षसंम्थं तु देवरम् ॥५६॥
विधवा स्वौरसाभावे गृहीत्वा दन्तरीतितः।
श्रधिकारवदे भर्तुः स्थापयंत्पंचसाचितः ॥५७॥

श्रर्थ—श्रीरस पुत्र के श्रभाव में विधवा की चाहिए कि वह पांच साचियों के समच दत्तक विधि के श्रनुसार दत्तक पुत्र गीद लेकर उसकी अपने धन का स्वामी बनावे। प्रथम भर्ता के भाई का पुत्र, यदि वह न हो तो पित के कुटुम्ब का बालक चाहे उसके संस्कार हुए हों चाहे नहीं, यह भी न हो तो निज कन्या का पुत्र (दे।हिता), फिर किसी बंधु का पुत्र, इसके बाद पित के गीत्र का कोई लड़का, उसके श्रभाव में सात वर्ष की उम्र का देवर दत्तक पुत्र बनाया जा सकता है।।४५-४७।।

यद्यसौ दत्तकः पुत्रः प्रीत्या सेवासु तत्परः । विनयाद्गक्तिनिष्ठश्च भवेदौरसवत्तदा ॥५८॥ श्चर्य—दत्तक पुत्र गोद लंनेवाले माता पिता की सेवा में तत्पर हो धीर भक्तियुक्त विनयवान हो तब धीरस के समान समका जाता है ॥४८॥

श्रप्रजा मनुजः स्त्री वा गृह्णीय। द्यदि दत्तकम् ।
तदा तन्मानुपित्रादेर्ले स्व्यं वश्वादिसाचियुक् ॥ ५ स्था।
राजमुद्रांकितं सम्यक् कारियत्वा कुटुम्बजानः ।
तते। ज्ञातिजनांश्चैवाहूय भक्तिसमन्वितम् ॥ ६०॥
सधवा गीततूर्यादिमंगलाचारपूर्वकम् ।
गत्वा जिनालयं कृत्वा जिनामे म्वस्तिकं पुनः ॥ ६१॥
प्रामृतं च यथाशक्ति विधाय स्वगुरुं तथा ।
नत्वा दत्ता च सद्दानं व्यापुट्टर निजमन्दिरम् ॥ ६२॥
श्रागत्य सर्वलोकोभ्यस्तांबूलश्रीफलादिकम् ।
दत्त्वा सत्कार्यस्वस्तादीन वस्त्रालंकरणादिभिः ॥ ६३॥
श्राह्तस्वीयगुरुषा कारयं उज्जातकर्मसः ।
ततो जाते। उस्य पुत्रां उपिति लंकिनि गराते ॥ ६४॥

श्रर्थ—नि:सन्तान (श्रपुत्र) पुरुप वा स्त्री किसी बालक की दत्तक पुत्र बनावे तो उस बालक के माता पिता से एक लेख लिखवा ले श्रीर उस पर उसके कुटुम्बी जनी की गवाही करावे श्रीर राजा की मुहर करा ले। श्रीर भक्तिपूर्वक बन्धु जन तथा अन्य सम्बन्धियों की बुलावे। सुहागिनी खियाँ मङ्गलगान करें तथा अन्य प्रकार के मङ्गल कार्य हों, बाजा बजाते गाते जिनालय में जायें श्रीर भगवान के सम्मुख स्वस्तिक रचकर यथाशक्ति द्रव्य भेंट चढ़ा स्वगुरु की वन्दना कर मुपात्रों की दान दे। फिर घर आये एकत्रित हुए बन्धु-जनी के सम्मानार्थ ताम्बूल श्रीर श्रीफल तथा निज भगिनियों की वक्षाभूषण दें सत्कार करे। अपने गुरु की बुलाकर उससे विभि-

पूर्वक जातिकर्म करावे। फिर यह प्रसिद्ध होगा कि यह पुत्र इनका है।।पूर-६४।।

तदैवापणभूवास्तुमामप्रभृतिकर्मसु । श्रिधकारमवाष्नोति राजकार्येष्वयं पुनः ॥ ६५ ॥

अर्थ—इस पर (दत्तक पुत्र) दुकान, पृथ्वी, मकान, गाँव आदि के कामों में अधिकार प्राप्त करता है।।६५॥

सवर्णस्त्र्यौरसात्पत्तौ तुर्याशार्हो भवत्यपि । भोजनांशुकदानाही स्रसवर्णास्तनंधयाः ॥६६॥

त्र्यं—दत्तक पुत्र किये पश्चात् सवर्षा क्षी से श्रीरस पुत्र उत्पन्न हो तो दत्तक की चौथाई भाग मिले, परन्तु श्रन्य वर्ण की स्त्रो से पुत्र जन्मे तो वह केवल भोजन वस्त्र का ही श्रिधकारी होता है ॥६६॥

नोट—यहाँ लॉ का मन्शा केवल उस दशा से विदित होता है जब कि वैश्य पिता के वैश्य श्रीर शृद्रा दो वर्षों की स्त्रियां हैं। अब यदि वैश्याणी से पुत्र उत्पन्न हो तो दत्तक की भै भाग कुल धन का मिलोगा! शेष सब श्रीरस पुत्र पावेगा। श्रीर जो शृद्रा से हो तो वह दत्तक सर्व सम्पत्ति पावेगा।

गृहीते दत्तके जाते श्रीरसस्तिहि बन्धनम् । उष्णोपस्य भवेत्तस्य नहि दत्तस्य सर्वथा ॥ ६७ ॥

अर्थ--यदि किसी ने दत्तक पुत्र ले लिया हो और फिर औरस पुत्र उत्पन्न हो तो पगड़ो बाँधने का अधिकारी औरस पुत्र ही होगा। दत्तक पुत्र को पगड़ो बाँधने का सर्वथा अधिकार नहीं है।। ६७॥

तूर्यमंशं प्रदाप्येव दत्तः कार्यः पृथक् तदा ।

पूर्वमेवे। च्या विवन्धे यो जातः स समाशभाक् ॥ ६८ ॥

अर्थ--उस समय दत्तक पुत्र की चैश्याई भाग देकर अलग कर देना चाहिए। यदि दत्तक पुत्र की पहिले पगड़ी बाँध दी गई हो श्रीर उसके बाद श्रीरस पुत्र उत्पन्न हो तो श्रीरस पुत्र उसके समान श्रिषकार का भागी है।। ६८।।

धीरसो दत्तकश्चैव मुख्यी कोत: सहोदर:।

दै।हित्रश्चेति कथिताः पञ्चपुत्रा जिनागमं ॥ ६ ६ ॥

श्रर्थ—भीरस श्रीर दत्तक यही दोनों मुख्य पुत्र होते हैं; मोल का लिया, सहोदर, देहिता यह गै।ए हैं यही पाँच प्रकार के पुत्र हैं जो जिनागम में कहे हैं ॥ ६-६॥

धर्मपत्न्यां समुत्पन्न श्रीरसो दत्तकस्तु सः।

यो दत्तो मातृपितृभ्यां प्रीत्या यदि कुटुम्बनः ॥ ७० ॥

कयकीता भवेत्कीतो लघुन्नाता च मोदरः।

सौत: सुतोद्भवश्चेमे पुत्रा दायहराः स्मृताः ॥ ७१ ॥

श्चर्य—जो श्चपनी धर्मपत्नों से उत्पन्न हुआ हो वह श्रीरस कहलाता है; धौर जो श्चपने कुटुम्ब में उत्पन्न हुआ हो श्रीर उसके माता पिता ने प्रेमपूर्वक दे दिया हो वह दत्तक पुत्र कहलाता हैं। जो मूल्य देकर लिया हो वह कोत हैं। छाटा भाई सहोदर हैं। पुत्री का पुत्र सीस (दीहित्र) है। ये पाँच प्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी (धन के भागीदार) कहाते हैं। ७०-७१॥

पानम्बरच कानीनः प्रच्छन्नः चेत्रजस्तथा।

कृत्रिमश्चोपविद्धश्च दत्तरचैव सहाटजः ॥ ७२ ॥

श्रष्टावमी पुत्रकल्पा जैने दायहरा नहि।

मतान्तरीयशास्त्रेषु कल्पिताः स्वार्थसिद्धये ॥ ७३ ॥

श्रर्थ—ऐसी खो का पुत्र जिसका दूसरा विवाह हुआ हो, कन्या का पुत्र, छिनाले का पुत्र, नियोग से पैदा हुआ पुत्र (चेत्रज), जिसे लेकर पाला हो (कृत्रिम), त्यागा हुआ बालक, जो स्वय' आ गया हो, माता के साथ (विवाह के पहले के गर्भ के फल-स्वरूप) भाया हुआ पुत्र, इनमें से कोई भी जैन शास्त्रानुसार दाय के धिकारी नहीं हैं। धन्य मत के शास्त्रों में इनको खार्थवश पुत्र माना है॥ ७२—७३॥

पत्नी पुत्रश्च भ्रातृत्याः सिपण्डश्च दुहितृजः । बन्धुजो गोत्रजश्चैव स्वामी स्यादुत्तरोत्तरम् ॥ ७४ ॥ तदभावे च ज्ञातीयास्तदभावे मद्दीभुजा । तद्धनं सफलं कार्य धर्म्भमार्गे प्रदाय च ॥ ७५ ॥

अर्थ—स्बी, पुत्र, भाई का पुत्र, सात पीढ़ी तक का वंशज, दे।हिता, बन्धु का पुत्र, गांत्रज, श्रीर इनके स्रभाव में झात्या: यह क्रमश: एक दूसरे के अभाव में उत्तरोत्तर दायभागी होंगे। इन सबके स्रभाव में राजा मृतक के धन का किसी धर्मकार्य में लगाकर सफल बना दे॥ ७४–७५॥

प्रतिकृता कुशीला च निर्वाम्या विधवापि सा । ज्येष्ठदेवरतत्पुत्रै: कृत्वाज्ञादिनिबन्धनम् ॥ ७६ ॥

श्रर्थ—यदि विधवा कुलाम्नाय के प्रतिकृत चलनेवाली श्रीर कुशोला है ता उसके पति के भाई भतीजों की चाहिए कि उसके गुज़ारे का प्रबन्ध करके उसकी घर से निकाल दें।। ७६।।

सुशीलाप्रजसः पेष्या योषितः साधुवृत्तयः। प्रतिकूला च निर्वास्या दुःशीला व्यभिचारिषी ॥ ७७ ॥

श्रर्थ—जो स्नियाँ सुशील हों जिनका श्राचरण श्रच्छा हो श्रीर जिनके कोई सन्तान न हो ऐसी स्नियों का पालन पोषण करना चाहिए। श्रीर जो व्यभिचारिणी हैं, बुरे स्वभाव की हैं श्रीर प्रतिकृत्व हैं उन्हें निकाल देना चाहिए॥ ७७॥

भूतावेशादिविचिप्तात्युप्रव्याधिसमन्विता । वातादिदूषिताङ्गी च मूकांधाऽस्पष्टभाषिणी ॥ ७८ ॥ मदान्धा स्मृतिहीना च धनं स्वीयं कुटुम्बकम् । त्रातुं निह समर्था या सा पोष्या ज्येष्टदेवरैः ॥ ७-६ ॥ श्रातृजैश्च सिपंडैश्च बन्धुभिर्गोत्रजैस्तथा । ज्ञातिजै रचणीयं तद्धनं चातिप्रयत्नतः ॥ ८० ॥

श्रर्थ — भूतादिक बाधा कं कारण जंग विधवा बावली हो, जो श्रात्यन्त रोगी हो, जो फालिज के रोग में मुन्तिला हो, जो गूँगी व श्रन्थी हो, जो साफ साफ बोल नहीं सकती हो, जो मान के मद से उन्मत्त हो, जो स्परण शक्ति में श्रसमर्थ हो श्रीर इस कारण श्रपने कुटुम्ब व धन की भी रचा न कर सके, ऐसी स्त्रों के धन की रचा कमपूर्वक उसके पति के भाई, भतीज, सात पीढ़ी तक के वंशियों को तथा चौदह पोढ़ी तक के वंशियों तथा श्रीर जातिवालों को यत्नपूर्वक करनी चाहिए।। ७८-८०।।

यच्च इत्तं स्वकन्याये यज्ञामातृकुलागतम् । तद्धनं नहि गृह्णायात् कोऽपि पितृकुलोङ्कवः ॥ ८१ ॥ किन्तु त्राता न कोऽपि स्यात्तदा तातधनं तथा । रक्तेत्तस्या सृतौ तक्ष धर्ममार्गे नियोजयेत् ॥ ८२ ॥

श्रर्थ—जो द्रव्य कन्या को ( ख़ुद ) दिया हो या जा उसको उसकी ससुराल से मिला हो उसको कन्या के मैकेवालों को नहीं लोग चाहिए। किन्तु यदि उसका कोई रचक न रहे ते। उस समय उस पुत्रों की नथा उसके धन की रचा करे श्रीर उसके मरने पर उस धन को धर्म-मार्ग में लगा देवे।। ८१–८२।।

श्रात्मजो दित्रमादिश्च त्रिद्याभ्यासैकतत्परः। मातृभक्तियुतः शान्तः सत्यवक्ता जितेन्द्रियः।। ८३॥ समर्थो व्यसनापेतः कुर्योद्रोतिं कुलागताम्। कर्तुं शक्तो विशेषं नो मातुराज्ञा विमुच्य वै॥ ८४॥ श्रर्थ—श्रीरस हों चाहे दत्तक पुत्र हों जो विद्याभ्यास में तत्पर हों माता की भक्ति करनेवाले हों, शान्तिचत्त हों, सत्य बोखनेवाले जितेन्द्रिय हों, इनको चाहिए कि श्रपनी शक्त्यनुसार कुलाम्नाय के श्रनुकृल काम करें; परन्तु उनको कोई विशेष कार्य माता की श्राज्ञा का उल्लङ्घन करके करने का श्रिथकार नहीं है। ८३–८४॥

पितुर्मातुर्द्वयोः सत्वे पुत्रैः कर्तु न शक्यते । पित्रादिवस्तुजातानां सर्वेषा दानविक्रये ॥ ८५ ॥

अर्थ—माता पिता दोनों के जीवते पुत्र पिता के धन को दान नहीं कर सकता है और न बेच सकता है।। ⊏५।।

पितृभ्यां प्रतिकृताः स्यात्पुत्रो दुष्कर्मयोगतः । जातिधर्माचारश्रष्टोऽथवा व्यसनतत्परः ॥ ८६ ॥ सः बोधितोऽपि सद्वाक्यैर्नत्यजेद्दुर्मति यदि । तदा तद्वृत्तमाख्याय ज्ञातिराज्याधिकारिषाम् ॥ ८० ॥ तदीयाज्ञां गृहीत्वा च सर्वैः कार्य्यो गृहादृहिः । तस्याभियोगः कुत्रापि श्रोतुः योग्यो न कहिंचित्॥ ८८ ॥

श्रर्थ—पाप के उदय से यदि पुत्र माता पिता की आज्ञा न माने श्रीर कुल की मर्यादा के खिलाफ चले या दुराचारी हो श्रीर रास्ती से समम्माने पर बुरी श्रादतों को नहीं छोड़ तो राजा श्रीर कुटुम्ब के लोगों से फ़रयाद करके उनकी श्राज्ञा से उसकी घर से निकाल देना चाहिए। फिर उसकी शिकायत कहीं नहीं सुनी जा सकेगी।। 💵 ६—— 🗆।

पुत्रोकृत्य स्थापनीयोऽन्यो डिम्भ: सुकुलोद्भवः । विधीयते सुस्वार्थे हि चतुर्वर्थेषु सन्ततिः ॥ ८६ ॥

त्रर्थ-उसके स्थान में किसी भच्छे कुल के बालक को स्थापित करना चाहिए, क्यांकि सब वर्षों में सन्तान सुख के लिए ही होती है।। ८-६।। पारित्रज्या गृहीतैकेनाविभक्तेषु बन्धुषु ।

विभागकाले तद्भागं तत्पत्नी लातुमईति ॥ ६० ॥

श्रर्थ—यदि सब भाई मिलकर रहते हैं श्रीर उनका विभाग नहीं हुआ है और ऐसी दशा में यदि कोई भाई दीचा ले ले ते। विभाग करते समय उसके भाग की श्रिधकारिग्री उसकी स्त्री होगी।। स्टा

पुत्रस्त्रीवर्जितः कोऽपि मृतः प्रत्नजिते।ऽथवा ।

सर्वे तद्श्रातरस्तस्य गृह्णोयुस्तद्धनं समम् ॥ ६१ ॥

अर्थ--जो पुरुष पुत्र या स्त्री को छे। है विना मर जाय अथवा साधू हो जाय ते। उसका धन उसके शेष भाई व भाई कं पुत्र सम भाग बाँट लें।। स्था।

उन्मत्तो व्याधितः पंगुः घंढोऽन्धः पतितो जडः ।

स्रस्ताङ्गः पितृविद्वेषी मुमृषु विधरस्तथा ॥ ६२ ॥

मुकश्च मातृविद्वेषी महाक्रोधी निरिन्द्रियः।

दोपत्वेन न भागार्हाः पोपग्रीयाः स्वभ्रातृभिः ॥ +३ ॥

अर्थ-पागल, (असाध्य राग का) रागी, लॅगड़ा, नपुंसक, अन्धा, पतित, मूर्थ, कोढ़ी, अङ्ग्रहीन, पिता का द्वेपी, मृत्यु के निकट, बहरा, मूक (गूँगा), माता से द्वेप करनेवाला, महाकोधी, इन्द्रियहीन, ऐसे व्यक्ति भाग नहीं पा सकते। केवल और भाई उनका पालन पाषण करेंगे। स्ट्-स्ड।

एपां तु पुत्राः पत्न्यश्चेच्छुद्धाः भागमवाप्नुयुः । देषस्यापगमे त्वेषां भागाईत्वं प्रजायते ॥ ६४ ॥

श्रर्थ--यदि ऐसे दूष्णोंवाले व्यक्ति के पुत्र तथा क्षी देाप-रहित हों तो उसका भाग उनको मिलेगा थै।र यदि वे स्वयं देाप-रहित हो गये हों ने। भाग की योग्यता पैदा हो जाती है।। स्था। विवाहितोऽपि चेइत्तः पितृभ्यां प्रतिकूलभाक् ।

भूपाक्रापूर्वकं सद्यो निःसार्यो जनसाचितः ॥ ६५ ॥

श्चर्य—विवाह किये पश्चात् भी दत्तक पुत्र माता पिता के प्रति-कूल चले तो उसको तत्काल राजा की ध्याज्ञा लेकर गवाहों की साची से निकाल देना चाहिए ॥ ८५ ॥

पैतामहं वस्तुजातं दातुं शक्तो न कोऽपि हि।

अनापृच्छा निजा पत्नी पुमान् भ्रातृगर्एं च वै ॥ ६६ ॥

अर्थ-अपनी स्त्रो, पुत्र, आता के पूछे बिना कोई पुरुष दादा की सम्पत्ति किसी को देनहीं सकता।। ६६।।

पितामहार्जिते द्रव्ये निबन्धे च तथा भुवि ।

पितुः पुत्रस्य स्वामित्वं स्मृतं साधारग्धं यतः ॥ २७ ॥

श्रर्थ—जो द्रव्य पितामह का (पिता के पिता का) कमाया हुआ है वह चाहे जङ्गम हो वा स्थावर हो उस पर पिता व पुत्र दोनों का समान श्रिधिकार है।। ६०॥

जातंनीकंन पुत्रेग पुत्रवत्योऽखिलाः ख्रियः।

अन्यतरस्या अपुत्राया मृती स तद्धनं हरेत् ॥ ६८ ॥

ग्रर्थ—एक स्त्रों के पुत्र का जन्म होने से (एक पुरूप की) सम्पूर्ण स्त्रियाँ पुत्रवती समभ्ते जाती हैं। ग्रतएव उनमें से यदि कोई स्त्रों मर जाय ग्रीर उसके पुत्र न हो तो उसका द्रव्य वहीं पुत्र हो।। स्प्या।

पैतामहे च पौत्रागां भागाः म्युः पितृसंख्यया ।

पितुर्द्रव्यस्य तेपां तु संख्यया भागकल्पना ॥ ६६ ॥

ष्पर्थ—पितामह (दादा) के द्रव्य में लड़कों की संख्या पर पोतों को हिस्सा मिलता है श्रीर अपने श्रपने पिता के द्रव्य में से पोते जितने हों समान भाग पाते हैं॥ ६६॥ पुत्रस्त्वेकस्य संजातः सोदरेषु च भूरिषु ।

तहा तेनैव पुत्रेष ते सर्वे पुत्रिष: स्मृता: ।। १०० ।।

श्रर्थ—एक से श्रधिक भाइयों में से यदि एक भाई के भी पुत्र उत्पन्न हो तो उसके कारण सकल भाई पुत्रवान होते हैं।। १००॥

अविभक्तं क्रमायातं श्रशुरस्वं नहि प्रभुः।

कृत्ये निजे व्ययीकर्जु सुतसम्मतिमंतरा ॥ १०१ ॥

अर्थ-परम्परा से चली आई ससुरे की सम्पत्ति को अपने पुत्र की सम्मति बिना मृतक लड़के की विधवा की अपने कार्य में ख़र्चने का अधिकार नहीं है।। १०१।।

विभक्ते तु व्ययं कुर्याद्धर्मादिषु यथारुचि । तत्त्रत्त्यपि मृतौ तम्य कर्तुं शक्ता न तद् व्ययम् ॥ १०२ ॥ निर्वाहमात्रं गृह्णीयात्तद्द्रव्यस्य चामिषतः । प्राप्तोऽधिकारं सर्वत्र द्रव्ये व्यवहती सुतः ॥ १०३ ॥

श्चर्य—स्वामी के भाग में श्चायं पश्चात् स्त्री श्चपने इच्छातुसार धर्मादिक धौर धन्य कार्यों में व्यय कर सकती है। परन्तु यदि पति बाँट के पहिले ही मर गया हो ते। वह केवल गुज़ारे मात्र के लिए उसकी जायदाद की धामदनी के लेने का हक रखती है। खर्च करने का नहीं; शेष सब द्रव्य का अधिकारी पुत्र ही है।। १०२-१०३।।

नोट—यह नियम वहाँ लागू होगा जहा वाबा जीवित है श्रीर मृतक लड़के का लड़का जीवित है। नियम यह है कि श्रगर मृतक पुत्र की बाबा ने हिस्सा देकर पृथक कर दिया था तब विधवा उसकी वारिस होगी; नहीं तो जब उसका पित श्रपने जीते जो किसी वस्तु का मालिक नहीं था तो वह किसी वस्तु की श्रिधकारिणी न होगी। क्योंकि बाबा के होते हुए उसके पित का उसकी जायदाद में कोई हक नहीं था। तथापीशो व्यथं कर्तुं न ह्यं वानुमति विना।
सुते परासा तत्पत्री भर्तुर्घनहरी स्मृता।। १०४॥
यदि सा शुभशीला स्त्री श्वन्न्द्रिशकारिणी।
कुटुम्बपालने शक्ता स्वधर्मनिरता सदा।। १०५॥

अर्थ — तो भी पुत्र को माता की सम्मति विना ख़र्च करना उचित नहीं है। परन्तु उसके मरने पर उसकी स्त्री मर्तार के धन की स्वामिनी होगी। अगर वह सुशीला आज्ञावान् कुटुम्बपालन में तत्पर और स्वधर्मानुगामिनी है॥ १०४ — १०५॥

सानुकुला च सर्वेषां स्वामिपर्यं कसेविका । शुश्रूपया च सर्वेषु विनयानतमस्तका ॥ १०६ ॥ निह सापि व्ययं कर्तु समर्था तद्धनस्य वै । निजेच्छया निजां श्रश्रूमनापृच्छा च कुत्रचित् ॥ १००॥

श्रर्थ—यदि उक्त विधवा कुटुम्ब जनों के श्रनुकूल है, भक्तों की श्रय्या की सेवक है सासु का श्राहर करनेवाली है तो भी सासु की श्राह्मा (सम्मति) बिना श्रपने पति का द्रव्य खर्च नहीं कर सकती है।। १०६—१०७॥

नोट—ये दोनों ऋोक पिछले दोनों ऋोक द्यर्थात् १०४—१०५ के साथ मिलकर ख़ानदान के लिये एक उमदा कायदा ायम करते हैं जो वास्तव में केवल हिदायती (शिक्ता रूप में) है।

श्वश्चरस्थापिते द्रव्ये श्वश्रू सत्वेऽथवा वधूः । नाधिकारमवाप्नोति भुक्त्याच्छादनमंतरा ॥ १०⊂ ॥

श्रर्थ—जिस विधवा की सासु जीवित हो उसकी ससुरे के धन में केवल भोजन वस्त्र का श्रिधिकार है, विशेष दाय का नहीं ॥१०८॥ दत्तगृहादिकं सर्व' कार्य' श्रश्रूमनीऽनुगम्।

करणीयं सदा वध्वा श्वश्रू मातृसमा यतः ॥ १०-६॥

श्रर्थ— उक्त विधवा सासु के इच्छानुकूल सीपा हुश्या घर का कार्य उसकी प्रसन्नता के लिए करती रहे, क्योंकि सासु माता समान होती है। १०-६॥

गृह्यायादत्तकं पुत्रं पतिवद्विधवा वधूः। न शक्ता स्थापितुं तं च अश्रूर्निजपतेः पदे ॥ ११० ॥

ध्यर्थ—विधवा बहू को दत्तक पुत्र अपने पति की तरह लेना चाहिए। सामु अपने पति के स्थान पर किसी को दत्तक स्थापन नहीं कर सकती॥ ११०॥

म्बमर्त्रोपार्जितं द्रव्यं श्रन्नूश्वशुः हम्तगम् । विधवाप्तुं न शक्ता तस्वामिदक्ताधिपैव हि ॥ १११ ॥

त्रर्थ-पित के निजी धन में से जो द्रव्य सासु श्वसुर के हाथ लग चुका है उसकी विधवा बहू उनसे वापिस नहीं ले सकती। जो कुछ पित ने उसकी ऋपने हाथ से दिया है वही उसका है।।१११॥

नाट—जो कुछ पति ने श्रपने पिता माता की दे डाला है उसकी मृत्यु पश्चात् लीटाया नहीं जा सकता।

भ्रपुत्रपुत्रमरणे तद्द्रघ्यं लाति तद्वधूः। तन्मते तस्य द्रव्यस्य श्वश्रृः स्यादधिकारिणी ॥ ११२ ॥

अर्थ — जो पुत्र सन्तान विना मरं उसका द्रव्य उसकी विधवा को मिलं, और उस विधवा बहू की मृत्यु हो जाय तब उसका द्रव्य सासु लंवे ॥ ११२ ॥

रमग्रोपार्जितं वस्तु जंगमं स्थावरात्मकम् । देवयात्राप्रतिष्ठादिधम्मीकार्ये च सौहदं ॥ ११३॥ श्वश्रसत्वे व्ययीकर्तु शक्ता चेद्विनयान्विता। कुटुम्बस्य प्रिया नारी वर्णनीयान्यथा नहि ॥ ११४॥ अर्थ--पित की उपार्जित की हुई जङ्गम स्थावर साममी देव-यात्रा प्रतिष्ठादिक धर्मकार्यों में लगाने, खर्चने धीर कुटम्बी जनों को दान देने के लिए विधवा की ध्रधिकार है, ध्रगर वह विनयवात्र व प्रशंसापात्र, सर्व प्रिय ध्रादि गुग्रवाली हो, अन्यथा नहीं ॥ ११३-११४॥

श्रनपत्ये मृते पत्या सर्वस्य स्वामिनी वधूः । सापि इत्तमनादाय स्वपुत्रीप्रेमपाशतः ॥ ११५ ॥ ज्येष्ठादिपुत्रदायादाभावे पञ्चत्वभागता । चेत्तदा स्वामिनी पुत्री भवेत्सर्वधनस्य च ॥ ११६ ॥ तन्मृती तद्धवः स्वामी तन्मृती तत्सुतादयः । पितृपच्चीयलेकानां नहि तत्राधिकारिता ॥ ११७ ॥

श्रर्थ—जो पुरुष संतान रहित मर जाय तो उसके समस्त द्रव्य की उसकी की मालिक होगी। यदि वह की श्रपनी पुत्री के प्रेमवश किसी को दत्तक पुत्र न बनावे श्रीर वह की मृत्यु पावे तो उसका धन उसके पति के भतीजे श्रादि की उपस्थिति में भी उसकी पुत्री को मिलेगा। उस कन्या के मरे पीछे उसका पति, उसके मरे पीछे उसके पुत्रादिक वारिस होगे। उसके पितृ-पन्न के लोगी का कुछ श्रियकार नहीं रहता है।। ११५—११७॥

जामाता भागिनेयश्च श्वश्रूश्चैव कथंचन । नैवैतेऽत्र हि हायादाः परगोत्रत्वभावतः ॥ ११८॥

द्यर्थ--जमाई, भानजा धीर सासु यह दाय भाग के कदापि द्यधिकारी नहीं हैं। क्योंकि यह भिन्न गोत्र के हैं।। ११८ ।।

साधारणं च यद्द्रव्यं तद्भाता कोऽपि गोपयेत्। भागयोग्यः स नास्त्येव दण्डनीयो नृपस्य हि ॥ ११६॥ श्चर्य—भाग करने योग्य द्रव्य में से यदि कोई भाई कुछ द्रव्य गुप्त कर दे तो हिस्से के अयोग्य होता है। और राजदरबार से दण्ड का भागी होगा ॥ ११६॥

सप्तब्यसनसंसक्ताः सोदरा भागभागिनः। न भवंति च ते दण्ड्या धर्मभेत्रंशेन सज्जनैः॥ १२०॥

श्चर्य—जो कोई भाई सप्त कुन्यसनों के विषयी हैं। वे दायभाग के भागी नहीं हो सकते, क्योंकि वह सज्जनें द्वारा धर्मश्रष्ट होने के कारण दण्ड के पात्र हैं॥ १२०॥

गृहीत्वा इत्तकं पुत्रं स्वाधिकारं प्रदाय च । तस्मादात्मीयवित्तेषु स्थिता स्वे धर्म्मकर्मीण ॥ १२१ ॥ कालचकेण सोऽन्दृश्येन्मृतो दत्तकस्ततः । न शक्ता स्थापितुं सा हि तत्पदे चान्यदत्तकम् ॥ १२२ ॥

ग्रर्थ—यदि किसी विधवा स्त्री ने दत्तक पुत्र तिया हो श्रीर उसको ग्रपना संपूर्ण द्रव्य देकर ख़ुद धर्मकार्य में लीन हुई हो श्रीर दैवयोग से वह दत्तक मर जाय तो उक्त विधवा स्त्री दूसरा दत्तक पुत्र उसके पद पर नहीं विठा सकती है।। १२१—१२२।।

जामातृभागिनेयेभ्यः सुतार्ये ज्ञातिभाजनं । ग्रन्यस्मिन् धर्म्भकार्ये वा दद्यात्स्वं स्वं यथारुचि ॥ १२३॥

अर्थ-वह (मृतक पुत्र की माता) चाहे ते। मृतक के धन को धन को अपने जमाई, भानजा या पुत्री की दे दे या जातिभोजन तथा धर्म-कार्य में इच्छानुकूल लगा दे॥ १२३॥

युक्तं स्थापयितुं पुत्रं स्वीयभर्तृपदे तया । कुमारस्य पदे नैव स्थापनाज्ञा जिनागमे ॥ १२४ ॥ अर्थ-अपने पति के स्थान पर पुत्र गोद लेने का उसकी अधि-कार है; कुमार के स्थान पर दत्तक स्थापित करने की जिनागम में आज्ञा नहीं है।। १२४॥

विधवा हि विभक्ता चेद्व्ययं कुर्यायथेच्छया। प्रतिषेद्धा न कोऽप्यत्र दायादश्च कथंचन ॥ १२५ ॥

अर्थ—यदि विधवा स्त्री जुदी हो ते। अपना द्रव्य निज इच्छा-नुसार व्यय कर सकती है; किसी अन्य दायाद के। उसके रोकने का अधिकार नहीं ॥ १२५॥

अविभक्ता सुताभावे कार्य्ये त्वावश्यकेऽपि वा । कर्त्तुं शक्ता स्ववित्तस्य दानमादिं च विक्रयम् ॥ १२६ ॥

श्रर्थ—श्रावश्यकता के समय अन्य मेन्बरें के साथ शामिल रहनेवाली पुत्ररहित विधवा भी द्रव्य का दान तथा गिरवी वा बिको कर सकेगी ॥ १२६॥

वाचा कन्यां प्रदत्त्वा चेत्युनर्लोभे तते। हरेत् ।

स दण्ड्यो भूभृता द्याद्वरस्य तद्धनव्यये ॥ १२०॥

अर्थ — जो कोई प्राणी अपनी कन्या किसी को देनी करके लोभ-वश दूसरे पुरुष को देवे तो राजा उसको दण्ड दे और जो उसका खर्च हुआ हो वह प्रथम पति को दिलवा दे ॥ १२७॥

कन्यामृती व्ययं शोध्य देयं पश्चाक तद्धनम् ।

मातामहादिभिईत्तं तद्गृह्णन्ति सहोदराः ॥ १२८ ॥

श्चर्य—यदि सगाई किये पीछे (श्रीर विवाह से प्रथम ) कन्या मर जाय तो जो कुछ उसकी दिया गया हो वह खर्च काटकर (उसके भावी पित को ) लीटा देवे। जे। कुछ कन्या के पास नाना श्चादि का दिया हुआ द्रव्य हो वह कन्या के सहोदर भाइये। को दिया जायगा ॥ १२८॥ निद्धुते कोऽपि चेजाते विभागे तस्य निर्णयः। लेख्येन बन्धुलोकादिसाचिभिर्भित्रकर्मिनः॥ १२६॥

धर्थ—यदि विभाग करने में कोई संदेह हो तो उसका निर्णय किस तौर से होगा ? उसका निर्णय किसी लेख से, भाइयों की तथा धन्य लोगों की गवाहियों से, श्रीर अन्य तरीक़ों से करना चाहिए ॥ १२-६ ॥

ग्रविभागे तु भ्रातृषा व्यवहार उदाहतः। एक एव विभागे तु सर्वः संजायते पृथक्॥ १३०॥

ध्यर्थ—विना विभाग की हुई ध्रवस्था में सब भाइयां का व्यव-हार शामिल माना जाता है। यदि एक भाई श्रलग हो जाय तो सबका विभाग ध्रलग श्रलग हो जायगा ॥ १३०॥

भ्रात्वद्विधवा मान्या भ्रात्जाया स्वबन्धुभि:। तदिच्छया सुतस्तम्य स्थापयेदभ्रात्को पदे ॥ १३१ ॥

धर्य — भाई की विधवा को शेष भाई भाई के समान मानते रहें धीर उसके इच्छानुसार उसके लिए दत्तक पुत्र की मृतक भाई के पद पर स्थापित करें ।। १३१ ॥

यित्रंचिद्वस्तुजातं हि स्वारामाभूषणादिकम् ।

यस्मै दत्तं च पितृभ्यां तत्तस्यैव सदा भवेत् ॥ १३२ ॥

प्रार्थ — जो आभूषण आदिक माता पिता ने किसी भाई को उसकी
स्त्रों के लिए दिये हैं। वह खाम उसी के हैं।गं ॥ १३२ ॥

भविनाश्य पितुर्द्रव्यं श्रातृषां सहायतः। हतं कुलागतं द्रव्यं पिता नैव यदुद्वृतम् ॥ १३३ ॥ तदुद्धृत्य समानीतं लब्धं विद्यावलेन च । प्राप्तं मित्राद्विवाहे वा तथा शौर्येण सेवया ॥ १३४ ॥ भर्जितं येन यक्तिंचित्तत्तस्यैवाचितं भवेत् । तत्र भागद्वरा न स्युर्त्ये केऽपि च भ्रातरः ॥ १३५ ॥

अर्थ—जो कोई भागदार पिता की जायदाद को व्यय किये विना और भाइयों की सहायता विना धन प्राप्त करे, धीर जो कुछ कोई भाई पितामह के द्रव्य की, जो हाथ से निकल गया था और पिता के समय में फिर नहीं मिल सका था, प्राप्त करे, और जो कुछ विद्या की आमदनी हो, या दोस्तों से विवाह के मीक़े पर मिला हो, या जो बहादुरी या नौकरी करके उपार्जन किया गया हो वह सब प्राप्त करनेवाले ही का है; उसमें और कोई भाई हकदार नहीं हो सकता ॥ १३३—१३५॥

विवाहकाले वा पश्चात्पित्रा मात्रा च बन्धुभिः। पितृव्यैश्च बृहत्स्वस्रा पितृष्वस्रा तथा परैः॥ १३६ ॥ मातृष्वस्रादिभिर्द्ग्नं तथैव पतिनापि यत्। भृषणांशुक्रपात्रादि तत्सर्वे स्त्रीधनं भवेत्॥ १३७॥

अर्थ—विवाह के समय, अथवा पीछे पिता ने, माता ने, बंधुश्री ने, पिता के भाइयों ने, बड़ी बहिन ने, बुधा ने, या श्रीर लोगों ने, या मौसी इत्यादि ने, या पित ने, जो कुछ श्रामूषण वस्तादिक दिये हैं। सो सब स्त्रीधन है। उसकी स्वामिनी वही है।। १३६—१३७॥

विवाहे यच्च पितृभ्यां धनमाभूषणादिकम्।

विप्राग्निसाचिकं दत्तं तदध्याग्निकृतं भवेत् ॥ १३८ ॥

श्रर्थ — विवाह के समय माता-पिता ने श्राह्मण तथा श्रिप्त के सम्मुख श्रपनी कन्या की जी वस्त-श्राभृषण दिये से। सब अध्याप्ति स्त्रीधन है ॥ १३८॥

पुनः पित्रगृहाद्वध्वाऽनीतं यद्भृषणादिकम् । बन्धुभात्समचे स्यादध्याह्वनिकं च तत् ॥ १३-६ ॥ ष्ठार्थ-पुन: विवाह पश्चात् पिता कं घर से ससुराल को जाते समय जो कुछ वह भाइयों श्रीर कुटुम्ब जनें। के समच लावे वह श्राभूषणादिक मब श्रध्याह्वनिक स्त्री-धन कहलाता है।। १३-६॥

प्रीत्या स्तुषायै यहत्तं श्वश्वा च श्वशुरेण च । मुखेचणांत्रिनमने तद्धनं प्रोतिजं भवेत् ॥ १४० ॥

द्रार्थ—मुख दिखाई तथा पग पड़ने पर सासु ससुर ने जो कुछ दिया हो वह प्रीतिदान स्त्रीधन कहलाता है ॥ १४० ॥

पुनर्भ्रातुः सकाशाद्यत्प्राप्तं पितुर्ग्यहत्त्वया । ऊढया स्वर्णस्वादि तत्स्यादै।दयिकं धनम् ॥ १४१ ॥

अर्थ--विवाह पीछे फिर जो सोना रत्नादि विवाहित स्त्री अपने भाइयो अथवा मैके से लावे वह औद्यक स्त्री-धन कहलाता है ॥१४२॥

परिक्रमग्रकाले यदक्तं रत्नांशुकादिकम् । जायापतिकुलस्त्रीभिस्तदन्वाधेयमुच्यते ॥ १४२ ॥

ग्रर्थ--ग्रीर परिक्रमा समय जी कुछ रत्न, रेशमी वस्त्रादिक पति कं कुटुम्ब की स्त्रियाँ व विवाहित की वा पुरुष से मिले वह अन्वाधेय स्त्री धन कहलता है।। १४२॥

पतत् स्रोधनमादातुं न शक्तः कीऽपि सर्वथा । भागा नार्ह् यतः प्रोक्तं सर्वेनीतिविशारदैः ॥ १४३ ॥

श्रर्थ--उपर्युक्त प्रकार के स्नोधन का कोई दायाद नहीं ले सकता है। कारण कि सर्वनीतिशास्त्रों के जाननेवालों ने इनको विभाग के स्रयोग्य बतलाया है।। १४३॥

धारगार्थमलङ्कारी भर्जा दत्ती न केनचित्। गृद्यः पविमृतौ सोऽपि अजेत्स्त्रीधनता यवः ॥ १४४ ॥ द्यर्थ--जो धामूषण भर्तार ने ध्रपनी स्त्री के लिए बनवाए परन्तु बनको उसे देने से प्रथम ध्राप मर गया तो उनको कोई दायाद नहीं ले सकता है। क्योंकि वह उसका खोधन है। १४४।।

व्याधी धर्मे च दुर्भिचे विपत्ती प्रतिरोधको ।

भर्तानन्यगति: खोखं लात्वा दातु न चाईति ॥ १४५ ॥

धर्थ-बीमारी में, धर्म-काम के लिए, दुर्भिन्न में, ध्रापत्ति के समय में या बन्धत के ध्रवसर पर यदि पति के पास धौर कोई सहारा नहीं धौर वह स्त्री-धन को ले ले तो उसका लै।टाना ध्राव-इयक नहीं है।। १४५।।

सम्भवेदत्र वैचित्रयं देशाचारादिभेदतः।

यत्र यस्य प्रधानत्वं तत्र तद्वलवत्तरम् ॥ १४६ ॥

श्चर्य—विविध देशों के रिवाजी के कारण नीति में भेद पाया जाता है। जो रिवाज जहाँ पर प्रधान होता है वही वहाँ पर लाग होगा ॥ १४६॥

इत्येव' वर्णितस्त्वत्र दायभागः समासतः।

यषाश्रतः विपश्चिद्धिः योऽर्हन्नोतिशास्त्रतः ॥ १४७ ॥

अर्थ—इस रीति से यहाँ सामान्यतः श्रागमानुसार, जैसा सुना है वैसा, दायभाग का वर्धन किया। इस विषय में श्रिधिक देखना हो तो जैन मत के नीतिशास्त्रों को देखना चाहिए॥ १४७॥

## तृतीय भाग

## जैन धर्म श्रीर डाक्टर गीड़ का ''हिन्दू कोड"

यह बात छिपी हुई नहीं है कि कोई कोई वकील बैरिस्टर धावश्यकता पड़ने पर मनसूख्युद्धा नज़ीरें भी पेश करने में सङ्कोच नहीं करते, किन्तु यह किसी के ध्यान में नहीं धाता कि डाक्टर गौड़ जैसे उच्च कोटि के कानूनदाँ कानून-गौरव-पद्धति का ऐसा निराहर धौर धनाचार करेंगे। विज्ञ डाकृर ने धपने "हिन्दू कोड" में जैन धर्म के विषय में कितनी ही बातें ऐसी लिखी हैं जो केवल आश्चर्य-जनक हैं धौर वैज्ञानिक खेळ द्वारा सिद्ध सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। "वह जैनियों को" हिन्दू डिस्से टर्ज़ अर्थात् हिन्दू धर्मच्युत भिन्न मतानुयायी कहते हैं, श्रीर जैन धर्म को बौद्ध-धर्म का बच्चा बतलाते हैं।

हिन्दू को इ का ३३१ वाँ पैराप्राफ़ इस प्रकार है-

''जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन होने का दावा करता है, किन्तु वह उसका बच्चा है। वास्तव में वह बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के बीच में का ज्युष्वक मत है, जो उन लोगों ने स्थापित किया है जिनको एक नृतन धर्म स्वीकार नहीं था, और जिन्होंने एक ऐसे धर्म की शरण ली जिसने अपना पुराना नाता हिन्दू धर्म से कायम रक्खा और बौद्ध धर्म से उसके धार्मिक आचार विचार ले किये। समय पाके जैसे जैसे बौद्ध धर्म का प्रभाव भारतवर्ष में कम होना गया, उसकी गिरती हुई महिमा जैन धर्म में बनी रही, और गिरते गिरते वह हिन्दू धर्म के एक ऐसे स्थान्तर में परिणत हुआ कि जिसमें उसका स्वत्व मिळकर लोप हो गया।''

डाक्टर गीड़ ने किसी एक भी हिन्दू अथवा बौद्ध शास्त्र, व पुराने भन्य का उल्लेख नहीं किया है जिसमें जैन धर्म के अभ्युत्थान का वर्षन हो और वह ऐसा कोई भी धर्म-विचार वा धर्म-आचार नहीं बतला सकते हैं, जेर जैन धर्म ने बौद्ध धर्म से लिया हो, तथापि उनको उपर्युक्त लेख लिखते हुए सङ्कोच नहीं हुआ।

उनके प्रमाण निम्नलिखित हैं---

- (१) माउन्ट स्टुम्पर्ट एल्फिस्टन् लिखित हिन्दू इतिहास
- (२) हिन्दुस्तान की ध्रदालतीं के कुछ फ़ैसले
- (३) १८८१ की बंगाल मनुष्य-गयाना की रिपोर्ट पृ० ८७-८८ किन्तु ये समकालीन लेख नहीं हैं श्रीर श्रदालत की नज़ीरों में कहीं भी इस बात के निर्माय करने की चेष्टा नहीं की गई है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म वा बौद्ध धर्म का बच्चा है, श्रधवा नहीं । इनमें से एक फ़ैसले में केवल एल्फिस्टन के भारत-इतिहास से निम्न लिखित पङ्कियों की श्रावृत्ति की गई है श्रीर वह भी एक समाचार के रूप में—

''जान पड़ता है कि जैनें। की उत्पत्ति हमारे (ईसा के) संवत् की छठी वा सातवीं शताब्दी में हुई। श्वाठवीं वा नवीं शताब्दी में वह विख्यात हुए, ग्यारहवीं में उन्नति सीमा पर पहुँच गये श्रीर बारहवीं के पीछे उनका पतन हुआ।''

यह विचार निरसन्देह प्रारम्भिक अन्वेषणार्थियों का या जो जैन धर्म के विषय में बहुत कम ज्ञान रखते थे, किन्तु जितनी आधु-निक खोज हुई है उस सबका निर्विवाद परिणाम यही है कि जैन धर्म को बैद्ध धर्म की शाखा समम्प्रना एक भूख थी। इस विषय में योष्ठपीय व भारतवर्षीय प्राच्य-विद्वानों व खोज करने-चालों में कुछ भी मतभेद वा अन्तर नहीं है। प्रोफेनर टी॰ डब्ल्यु॰ र्हिस डेविड्स ( Prof. T. W. Rhys Davids ) अपनी पुस्तक "बुद्धिस्ट इन्डिया" ( Buddhist India ) में पृष्ठ १४३ पर जिखते हैं—

"भारत इतिहास में बौद्ध धम्मोत्थान से पहिले से श्रव तक जैन जनता एक सङ्गठित समाज रूप में रहती शाई है।"

एल्फिस्टन के मतानुसार जैनियों की उत्पत्ति ईसा की छठी शताब्दों में हुई है, किन्तु र्हिस डेविड्स ने दिखला दिया है कि जैन शास्त्र ईसा से चौथी शताब्दी पहले लिखे जा चुके थे। बुद्धिस्ट इंडिया पुम्तक में पृष्ठ १६४ पर वह लिखते हैं—

''यह शास्त्र वह हैं जो ईसा से चौथी शताब्दी पहले बन चुके थे जब कि भद्रवाहु समाज के गुरु थे।''

एल्फिस्टन ने तो इतना ही कहा था कि ''माल्म पड़ता है, कि जैनियों की डत्पत्ति...इत्यादि'' किन्तु डाक्टर गीड़ निश्चय के साथ कहते हैं कि जैन धर्म केवल बौद्ध धर्म का बच्चा है, ''वास्तव में वह बौद्ध श्रीर हिन्दू धर्मों का समस्तीता है'। डाक्टर गीड़ ने किस आधार पर एक पुराने युरोपीय विचारवाले लेखक की सम्मति को, जो उसने संकुचित श्रीर विशेषणात्मक शब्दों में प्रकट की थी, बदलकर निश्चय वाक्य रूप में ३३१ वें पैराप्राफ में हिन्दू कोड में लिख डाला, यह उन्हों को माल्म होगा। किन्तु क्या वह कह सकते हैं कि वह उन बातों से अनिभज्ञ हैं जो १८८१ के पीछे पचपात रहित विद्वानों ने खोज करके सिद्ध की हैं ? थोड़ा समय हुआ डाकृर टी० कं० लड़ू ने, जो एक हिन्दू विद्वान हुए हैं, कहा था—''वर्द्धमान महावीर कं पहले के किसी प्रामाणिक इतिहास का हमको पता नहीं लगता है, किन्तु इतना तो निश्चत श्रीर सिद्ध है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पुराना है, श्रीर महावीर के समय से पहले पार्श्वनाथ वा

किसी और तीर्शकर ने इसकी स्थापित किया था" (देखो पूर्य व्याख्यान सकटर टी० के० लड्ड जिसकी धानरेरी सेकेटरी स्याद्वाद् महा-विद्यालय बनारस ने प्रकाशित किया है)। स्वर्गीय महामहोपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने भी इसी बात की सिद्ध किया है कि "यह निर्णय होता है कि इन्द्रभूति गौतम जो कि महाबीर का निज शिष्य था, धौर जिसने उनके उपदेशों का संग्रह किया, बुद्ध गौतम का समकालीन था, जिसने कि बौद्ध धर्म चलाया; श्रीर ध्रचपद गौतम का भी समकालोन था, जो कि ब्राह्मण था श्रीर न्याय सूत्र का बनानेवाला था" (देखों जैन गज़ेट जिल्द १० नं० १)।

डाक्टर जे॰ जी॰ ब्यूह्रर ( Dr. J. G. Buhler, C. I. E., LL. D, Ph. D. ) बतलाते हैं—

'जैनियों के तीर्थं कर-सम्बन्धा व्याख्याओं को बौद्ध स्वतः ही सिद्ध करते हैं; पुराने ऐतिहासिक शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि जैन आम्नाय स्वतंत्र रूप में बुद्ध की मृत्यु के पीछे की पांच शताब्वियों में भी बराबर प्रचित्त थी, श्रीर कुछ शिलालेख तो ऐसे हैं कि जिनसे जैनियों के कथन पर केाई सन्देह धोखा देने का नहीं रह जाता है; बिल्क उसकी सखता दृदता से सिद्ध होती है।" (देखों " The Jainas" PP. 22-23) है।

मंजर-जनरत जे॰ जी॰ ग्रार फीर्लीग (J. G.R. Forlong, F. R. S. E., F. R. A. S., M. A. D., etc, etc.) लिखते हैं—

''ईसा से पहले १४०० से ८०० वर्ष तक, विल्क एक श्रज्ञात समय से उत्तरीय पश्चिमीय श्रीर उत्तरीय-मध्य भारत त्राबियों के, जिनकी सुभीते के लिए द्वाविद कहा गया है, राज्य शासन में था, श्रीर वहां वृत्त, सर्प श्रीर लिक्क-पूजा

अफ़ान्स के प्रसिद्ध विद्वान् डा॰ ए॰ गेरीना श्रपनी जैन विव्लीश्रोधफी की भूमिका में लिखते हैं कि 'इसमें श्रव कोई सन्देह नहीं है कि पार्यनाथ ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं।..... .....इस काल में जैन मत के २४ गुरु हुए हैं। ये सामान्य रूप से तीर्थक्कर कहलाते हैं। २३ वे श्रथीत् पार्यनाथजी से हम इतिहास श्रीर यथार्थ ता में प्रवेश करते हैं।"—श्रनुवादक

का प्रचार था...........किन्तु उस समय में भी उत्तरीय भारत में एक प्राचीन और श्रस्थन्त संगठिन धर्म प्रचिवत था, जिसके सिद्धान्त, सदाचार और कठिन तपश्चरण के नियम उच्च केटि के थे। यह जैन धर्म था। जिसमें से ब्राह्मण और बोद्ध धर्मी के प्रारम्भिक तपस्चियों के श्राचार स्पष्टतया जे लिये गये हैं, ( देलो Short Studies in the Science of Comparative Religion, PP, 243—244.)।

अब वह दावा कहाँ रहा कि जैन हिन्दू डिस्सेंटर्ज़ हैं श्रीर जैन धर्म बौद्ध धर्म का बच्चा है। पुराने प्राच्य विद्वानों की भूल को एक मुख्य अन्तिम प्रामाणिक लेख में इस प्रकार दिखलाया है-— ( The Encyclopædia of Religion and Ethics. Vol. VII, P. 465)—

''यद्यपि उनके सिद्धान्तों में मूल से ही श्रन्तर है, तथापि जैन श्रीर बौद्ध धर्म के साथ हिन्द धर्म के वितरिक्त होने के कारण, वाह्य भेष में कुछ एक से दिखाई पड़ते हैं छीर इस कारण भारतीय लेखकों ने भी उनके विषय में घे।खा लावा है। अत: इसमें श्रारचर्य ही क्या है कि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने जिनकी जैन धर्म का ज्ञान श्रपूर्ण जैन धर्मपुस्तकों के नमृतो से हुत्रा, यह श्रासानी से समम लिया कि जैन मत बै। द्व धर्म की शाखा है। किन्तु तत्पश्चात् यह निश्चया-न्मक रूप से सिद्ध हो चुका है कि यह उनकी भूछ थी श्रीर यह भी कि जैन धर्म इतना प्राचीन नो अवश्य ही है जितना कि बीद्ध धर्म । बौद्धों की धर्म पुस्तकों में जैनों का वर्णन बहुत करके मिलता है, जहां उनको प्रतिपत्ती मतानुयायी श्रीर पुराने नाम 'निराध' (निर्घान्थ) से नामाङ्कित किया गया है।..... बुद्ध के समय में जैन गुरु की नात पुत्त श्रीर उनके निर्वाण स्थान की पावा कहा गया है। नात व नातिपुत्त जैनियों के श्रन्तिम तीर्ध कर वर्द्धमान महावीर का विशेषण था श्रीर इस प्रकार बौद्ध पुस्तकों से जैन धर्म के कथन का समर्थन हाता है। इधर जैनियां के धर्मप्रन्थों में महावीर स्वामी के समकाछीन वही राजा कहे गये हैं जो बुद्ध के समय में शासन करते थे, जो बुद्ध का प्रतिपत्ती था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया, कि महावीर बुद्ध का समकालीन था श्रीर बुद्ध से उम्र में कुछ बड़ा था। महावीर स्वामी के पावापुर में निर्वाख होने के पश्चात् बुद्ध जीवित रहे । बुद्ध तो बौद्ध धर्म का संस्थापक था महावीर शायद

जैनधर्म का संस्थापक वा उत्पत्ति करनेवाला नहीं था। जैनी उनको परम गुरु करके मानते हैं।.....उनसे पूर्वगत पार्श्वनाथ, जो च्यन्तिम तीर्थ कर से पहले हुए हैं, मालूम होता है कि जैन धर्म के संस्थापक प्रवल युक्ति के साथ कहे जा सकते हैं,.....किन्तु ऐतिहासिक प्रमाण-पत्रों की धनुपस्थिति में हम इस विषय में केवल तर्क-वितर्क ही कर सकते हैं"।

डाक्टर गै।ड़ के दूसरे सिद्धान्त के विषय में—िक जैनियों ने अपने धार्मिक तत्त्व और आचार बौद्धधर्म से लिये हैं—सत्यार्थ इसके नितान्त प्रतिकूल है। सबसे अंतिम प्रमाण में निम्न प्रकार दर्शाया गया है; देखें। Encyclopædia of Religion and Ethies, Vol. VII, page 472—

''श्रव इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए जा प्रत्येक विचारवान पाठक के मन में उत्पन्न होगा। क्या जैनियों का कर्म-सिद्धान्त.....जैन-दर्शन का प्रारम्भिक श्रीर श्रावश्यकीय श्रुङ्गहै ? यह सिद्धान्त ऐसा गहन श्रीर कल्पित विदित होता है कि शीध ही मन में यह बात आती है कि यह एक आधुनिक श्राध्यात्मिक तत्त्व संग्रह है जो एक प्रारम्भिक धार्मिक दर्शन के मूल पर लगाया गया है. जिसका श्राशय जीव-रचा श्रीर सर्वे प्राणियों की श्रहिंसा का प्रचार था। किन्त ऐसे मत का प्रतिकार इस बात से हो जाता है कि यह कर्म सिद्धान्त यदि पूर्ण ब्यौरेवार नहीं तो मूल तत्त्वों की अपेचा से तो जैन धर्म के पराने से पराने ग्रन्थों में भी पाया जाता है, श्रीर उन ग्रन्थों के बहुत से वाक्यों श्रीर पारिभाषिक शब्दों में इसका पूर्व श्रस्तित्व फलकता है। हम यह बात भी नहीं मान सकते कि इस विषय में इन प्रन्थों में पश्चात् के श्राविष्कृत तत्त्वों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि श्रास्तव, संबर, निर्जश श्रादि शब्दों का श्रर्थ तभी समम में भा सकता है जब यह मान लिया जावे कि कर्म एक प्रकार का सुक्ष्म द्रव्य है जो श्रात्मा में बाहर से प्रवेश करता है (श्रास्तव); इस प्रवेश की रोका जा सकता है या इसके द्वारों के। बन्द कर सकते हैं (संवर); श्रीर जिस कार्मिक द्रव्य का आत्मा में प्रवेश हो गया है, उसका नाश व चय श्रात्मा के द्वारा हो सकता है (निर्जरा) जैन धर्मावलम्बी इन शब्दों का उनके शाब्दिक श्रर्थ में ही प्रयोग करते हैं। श्रीर मोच-मार्ग का स्वरूप इसी प्रकार कहते हैं कि श्रासव के संवर श्रीर निर्जरा से मे।च होता है। अब यह शब्द इतने ही प्राने हैं जितना कि जैन-

दर्शन। बौद्धों ने जैन-दर्शन से आस्रव का सारगिर्भत शब्द ले लिया है। वह उसका प्रयोग उसी अर्थ में करने हैं जिसमें कि जैनियों ने किया है, किन्तु शब्दार्थ में नहीं। क्योंकि बौद्ध यह नहीं मानते कि कमें कोई स्क्ष्म द्रव्य है और न वह जीव का अस्तित्व ही मानते हैं कि जिसमें कमें का प्रवेश हो सके। यह स्पष्ट है कि बौद्धों के मन में 'आस्रव' का शाब्दिक अर्थ चालू नहीं है और इस कारण इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उन्होंने इस शब्द को किसी ऐसे धर्म से लिया है कि जहीं इसका प्रारम्भिक भाव प्रचलित था, अर्थात् जैन दर्शन से ही लिया है.....! इस तरह एक ही युक्ति से साथ ही साथ यह भी सिद्ध हो गया कि जैनियों का कर्म-सिद्धान्त उनके धर्म का वास्तविक (निज का) और आवश्यक अझ है, और जैन दर्शन बोद्ध धर्म की उत्पत्ति से बहुत अधिक पहिले का है।"

यदि डाक्टर गैं।ड़ बौद्धों के शास्त्रों के पढ़ने का कष्ट उठाते ते। उनको यह ज्ञात हो गया होता कि बुद्धदेव ने खतः जैनियों के अन्तिम तीर्थकर महावीर परमात्मन का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है—

"भाइयो! कुछ एसे संन्यासी हैं ( अचेलक, अजीविक, निगंध आदि ) जिनका ऐसा अद्धान है और जो ऐसा उपदेश देते हैं कि प्राणी जो कुछ सुख दुख वा देंगों के मध्यस्थ भाव का अनुभव करता है वह सब पूर्व कर्म के निमित्त सं होता है। और तपश्चरण द्वारा पूर्व कर्मों के नाश से और नये कर्मों के न करने में, आगामी जीवन में आखव के रोकने से कर्म का चय होता है और इस प्रकार पाप का चय और सब दुःख का विनाश है। भाइयो, यह निर्माध [ जैन ] कहते हैं......मेंने उनसे पूछा क्या यह सच है कि तुम्हारा ऐसा श्रद्धान है और तम इसका प्रचार करते हो...चन्होंने उत्तर दिया.....हमारे गुरु नातपुत्त सर्वज्ञ हैं...उन्होंने अपने गहन ज्ञान से इसका उपदेश किया है कि तुमने पूर्व में पाप किया है, इसको तुम इस कितन और दुस्सह आचार से दूर करें।। और मन वचन काय की प्रवृत्ति का जितना निरोध किया जाता है उतने ही आगामी जन्म के लिए तुरे कर्म कट जाते हैं . ...इस प्रकार सब कर्म अन्त में चय हो जायँगे और सारे दुःख का विनाश होगा। हम इससे सहमत हैं।''( मजिन्हम निकाय। गरु व व १। २३६; The Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. II, Page 70)।

उपर्युक्त वाक्यों में पूर्या उत्तर निम्न बातें का मिखता है-

(१) परमात्मा महावीर मनेकाल्पनिक नहीं वरन् एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हुए हैं, श्रीर (२) वह बुद्ध के समकालीन थे। मेरी राथ में इस बात के श्रप्रमाणित करने के लिए कि जैनियों ने भ्रपने तत्त्व श्रीर धार्मिक श्राचार बैद्धों से लिये श्रीर जैन धर्म ईसा की छठी शताब्दी में उत्पन्न हुआ श्रीर वह हिन्दू श्रीर बैद्धि धर्म का समसीता है केवल इतना ही पर्याप्त है।

इस मत के सिद्ध करने के लिए कि जैनी हिन्दू धर्म के ग्रन्तर्गत भिन्न श्रद्धानी ( डिस्सेंटर्ज़ ) हैं, न डाक्टर गाँड ने. न ध्रीर किसी ने नाम मात्र भी प्रमाण दिया है। यह केवल एक कल्पना ही है जो पुराने समय के योरोपीय लेखकों के झाधार पर खड़ी की गई है जिनकी जानकारी धर्म के विषय में करीब करीब नहीं के बराबर ही थी और जिनके विचार वैदिक धर्म श्रीर अन्य भारतीय धर्मी के विषय में बचों श्रीर मुखों को से हास्योत्पादक हैं। यह सत्य है कि ऐतिहासिक पत्रों श्रीर शिलालेखें। के श्रभाव में, जो सामान्यत: ईस्वी सन के ३०० वर्ष से श्रिधिक पहिलों के नहीं मिलते हैं. कोई स्पष्ट साचो किसी ग्रीर भी नहीं मिलती: किन्तु भिन्न धर्मों के वास्त-विक सिद्धान्तों श्रीर तत्त्वों की श्रन्तर्गत साची इस विषय में पूर्ध प्रमाण रूप है। परन्तु प्रारंभ के भ्रन्वेषकों की इस प्रकार के खोज की पश्च-रेखा पर चलने की योग्यता न शी। श्रीर इस मार्ग की उन्होंने लिया भी नहीं। मैंने अपनी प्रैक्टोकल पाथ (Practical Path ) नामक पुस्तक को परिशिष्ट में, जो ५८ पृष्ठों में लिखा गया है, जैन श्रीर हिन्दू धर्म का वास्तविक सम्बन्ध प्रगट किया है श्रीर इसी विषय की अपनी की आँफ नौलेज ( Key of Knowledge ) नाम की पुस्तक में ( देखेा दूसरी धावृत्ति पृष्ठ १०६८ से १०८० ) श्रीर

Confluence of Opposites नाम के प्रम्य में (विशेष करके प्रन्तिम व्याख्यान को देखें।) इस विषय को प्रधिकतया स्पष्ट किया है। इन प्रन्थों में यह स्पष्ट करके दिखलाया गया है कि जैन धर्म सबसे पुराना मत है थ्रीर जैनधर्म के तत्त्व भिन्न भिन्न दर्शनों श्रीर मतें। के ब्राधारभूत हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कोई कषाय थ्रीर हठ को छोड़कर Confluence of Opposites नाम की मेरी पुस्तक को पढ़ेगा थ्रीर उसके पश्चात उन शेष पुस्तकों को पढ़ेगा जिनका उद्घेख किया गया है वह इस विषय में मुक्तसे कदापि ध्रसहमत न होगा। जो लोग कि जैनियों को हिन्दू धर्मच्युत भिन्नमतावलम्बी (डिस्सेंटर्ज़) कहते हैं उनकी युक्तियाँ निम्न प्रकार हो सकती हैं—

१—यह कि शान्ति, जीव दया, पुर्नजन्म, नरक, स्वर्ग, मोच-प्राप्ति श्रीर उसके उपाय विषयों में जैनियों के धार्मिक विचार ब्राह्मणों के से हैं।

२--- जाति-बन्धन दोनी में समान रूप में है।

३—जैन हिन्दू देवताश्री को मानते हैं; श्रीर उनकी पृजा करते हैं। यद्यपि वह उनको नितान्त भ्रपने तीर्थंकरों के सेवक समकते हैं।

४—जैनियों ने हिन्दू धर्म की बेहूदिगयों को श्रीर भी बढ़ा दिया है। यहां तक कि उनके यहाँ ६४ इन्द्र श्रीर ३२ देवियाँ हैं।

श्रपने हिन्दू कोड के पृष्ठ १८०-१८१ पर महाशय गैड़ ने एिक्फिन्स्टन की सम्मति के आधारभूत इन्हीं युक्तियों को खद्धृत किया है। किन्तु यह युक्तियाँ दोनों पच में प्रवल पड़ती हैं। क्योंकि जब 'क' व 'ख' दो दर्शनों में कुछ विशेष बातें एक सी पाई जावें ता निश्चयत: यह नहीं कह सकते कि 'क' ने 'ख' से लिया है और 'ख' ने 'क' से नहीं। यह हो सकता है कि इन बातों को जैनियों ने हिन्दुओं से लिया हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि

हिन्दुओं ने अपने धर्म के आधार की जैनियों से लिया हो। केवल साहश्य इस बात के निर्णय में पर्योप्त नहीं है ! ग्रीर इन साहश्यो में भी जहाँ तक कि इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण जीव दया का सम्बन्ध है मैं कह सकताहूँ कि श्रहिंसाको हिन्दूधर्मका चिह्न उस प्रकार से नहीं कह सकते जिस प्रकार वह जैन धर्म का लच्च है। क्योंकि "अहिंसा परमा धर्मः" ता जैन धर्म का आदर्श वाक्य ही रहा है। तीसरी बात कि जैनी हिन्द देवताश्री को मानते श्रीर पुजते हैं वाहियात है। इसमें सच का ग्राधार कुछ भी नहीं है। एल्फिन्स्टन ने १---२ दृष्टान्त ऐसे पाये होंगे और उसी से उन्होंने यष्ट समभ लिया कि सामान्यतया जैनी लोग हिन्दू देवताश्री को मानते हैं। ऐसे दृश्य प्रत्येक धर्म में पाये जाते हैं। हिन्द जनता धीर विशेषकर स्त्रियाँ आजकल मुसलमानें। के ताजियों और पीरां की दर्गाहों की पूजते हैं। किन्तु क्या हम कह सकते हैं कि कति-पय व्यक्तियों के इस प्रकार अपनी धर्म-शिचा के विरुद्ध आचरण करने से सर्व हिन्द "मुसलिम डिस्सेन्टर्ज़" हो गये ? चौथी युक्ति सबसे भद्दो है। उसका आधार इस कल्पना पर है कि हिन्दू-धर्म बेहदा है और जैनियों ने उसकी बेहदगी में और भी श्रधिकता कर दी है। सुकं विश्वास है कि हिन्दू इससे सहमत न होंगे। तो यह है कि जिस बात को मिस्टर एल्फिन्स्टन वाहियात समकते हैं वह स्वर्ग के शासक देवताओं की संख्या है जो इन्द्र कहलाते हैं। जैन धर्म में इन्द्रों की संख्या ६४\* है धीर देवांगनाओं की संख्या भी नियत है। यदि यह माना जाय कि वास्तव में नरक श्रीर स्वर्ग का ष्प्रस्तित्व ही नहीं है तो यह कथन निस्सन्देह वाहियात होगा। किन्तु जैनियों का श्रद्धान है कि यह कथन उनके सर्वेझ तीर्थंकर

क दिगम्बर मतानुसार इन्हों की संख्या सी है।

का है श्रीर वह एक ऐसे लेखक के कहने से जो स्वपरवर्ग से अन-भिज्ञ है अपने श्रद्धान से च्युत न होगे।

भव वह इन्द्र जिसका उपाख्यान हिन्दू धर्मशास्त्रों में स्थान स्थान पर है स्वर्ग का शासक नहीं है किन्तु जीवात्मा का अलंकार (रूप-दर्शक) है (देखेंा Confluence of Opposites व्याख्यान ४)। यदि एिकन्स्टन धौर वह अन्य व्यक्ति जिन्होंने भटपट यह अनुमान कर लिया कि जैनी हिन्दू हिस्सेन्टर्ज़ थे ऋग्वेद के अर्थ को समक्तने का प्रयत्न करते तो वह यह जान लेते कि वह प्रन्थ एक गुह्य भाषा में बनाया गया है कि जो बाह्य संस्कृत शब्दों के नीचे छिपी हुई है । आधुनिक जनता इस गुह्य भाषा से नितान्त अनिम्न है। यद्यपि वही होली-बाइबिल, जैन्ड-प्रवस्था थौर अरान समेत क्रीब करीब सभी धर्मप्रन्थों को बास्तविक भाषा है। किन्तु जैन धर्म किसी गुह्य भाषा में नहीं लिखा गया। और न उसमें अलङ्कारयुक्त देवी देवताओं का कथन है।

श्रव वह युक्ति जो जैन मत को हिन्दू मत से श्रधिक प्राचीन सिद्ध करती है, यह है कि घटना अलङ्कार से पहिले होती है, श्रश्नीत वैज्ञानिक ज्ञान अलङ्काररूपो सिद्धान्तों से पूर्व होता है। बात यह है कि जैन प्रन्थ और वेद दोनों में प्राय: एक ही बात कहीं गई है, किन्तु जैन प्रन्थों की भाषा स्पष्ट है श्रीर वेदों का कथन गुप्त शब्दों में है जिनको पहिले समभ लेने की आवश्यकता होती है। मैंने इस बात को अपनी पुस्तक कोन्फ्लुएन्स श्रोफ़ श्रोप्पोज़िट्स (Confluence of Opposites) श्रीर प्रैक्टीकल पाथ (Practical Path) के परिशिष्ट में स्पष्ट कर दिया है श्रीर इस कथन को भिन्न

<sup>ं</sup> उपयुक्त पुस्तकों के अतिरिक्त देखो दि परमेनेन्ट हिस्ट्री आँफ भारतवर्षे और आत्म रामायण ।

मतों के पूज्य प्रन्थों से दृष्टांत ले लेकर दर्शा दिया है। दुर्भाग्य-वंश एल्फिन्स्टन को स्वपरधर्म की गुप्त भाषा का ज्ञान ही न था श्रीर जो मन में धाया वह कह गया। फ़ीरखौंग (Forlong) ने यह दिखला दिया है कि ब्राह्मणों का योगाभ्यास जैनियों के तप-श्वरण से किस प्रकार लिया गया (देखे। शीर्ट स्टडीज़ इन कम्पैरेटिव ग्लीजन: Short Studies in Comparative Religion)।

जिन नज़ीरों का डा० गै।ड ने उल्लेख किया है उनमें १० बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट पृष्ठ २४१-२६७ अपनी किस्म का सबसे प्रधान नमूना है। यह फैसला सन् १८७३ में हुन्ना जब कि पुरानी भूलें पूर्णतया प्रचलित थीं । हम मानते हैं कि विद्वान न्यायाधीशां ने अपने ज्ञान-दीपकों की सहायता से विचारपूर्वक न्याय किया, किन्तु उनके ज्ञानदीपक ठांक नहीं थे। उन्होंने एल्फिन्स्टन के कथन का ( जो हिन्दू कोड में उल्लिखित है ) पृष्ठ २४७. २४८. २४६ पर उल्लेख किया: श्रीर कुछ फीजी यात्रियों के विवरण श्रीर कुछ श्रीर छीटे छोटे प्रन्थों का उल्लेख किया; धीर अन्त में पादरी डाक्टर विस्तन की सम्मति ली जिनको वह समक्तते थे कि पाश्चात्य भारत की भिन्न भिन्न जातियों श्रीर उनके साहित्य श्रीर रीतियों का इतना विस्तार रूप ज्ञान था जितना किसी भी जीवित व्यक्ति की, जिसका नाम सहज में ध्यान में ग्रा सके, हो सकता है। डाक्टर विल्सन की सम्मति यह थी कि वह जैन जाति की पुस्तकों में भ्रथवा हिन्दू लेखकों के श्रंथों में ऐसा कोई प्रमाग नहीं जानते थे जिससे उस रिवाज की सिद्धि हो सके जो उस मुक्दमें में वादो पच प्रतिपादन करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनको जैन जाति के एक यति और उसके ब्राह्मण सहायको (Assistants) ने यह बत- लाया था कि वह लोग भी ऐसा कोई प्रमाग नहीं जानते थे: धौर इत्तक पुत्र के विषय में हिन्दू धर्म शास्त्र ही समान्यतया श्राधार-हाईकोर्ट नं इस बात का भी सहारा लिया कि विवाह संस्कार श्रादि बहुत सी बातें में जैनी लोग ब्राह्मणों की सहायता लेते हैं। उन्होंने कोलब्रक, विल्सन श्रीर अन्य लेखकों का भी उल्लेख किया है जो उपर्युक्त युक्तियों के धाधार पर एल्फिन्स्टन से सहमत हैं। विदित होता है कि जैन प्रन्थ पंश नहीं किये गये। यद्यपि उनमें से कुछ कं नाम जैसे वर्द्धमान ( नीति ), गैातम प्रश्न, पुण्य वचन ( Poonawachun ) ऋादि लिये गये थे ( देखेा पृष्ठ २५५--२५६ )। महाराज गाविन्दनाथ राय वनाम गुलालचन्द वगैरह कलकत्ता के मुकदमें में सन् १८३३ में इनमें से कुछ के हवाले प्रगट रूप में दिये गयं थे ( देखे। ५ सदर दीवानी रिपोर्ट पृष्ठ २७६)। इस मुकद्दमें का उल्लेख हाईकोर्ट की तजवीज़ में है और मिस्टर स्टील की ''हिन्दू कास्ट्म'' नाम की पुस्तक का भी 🗧 मिस्टर स्टील ने दिखलाया है कि जैनियों के शास्त्र हिन्दुओं से भिन्न हैं; किन्तु हाईकोट ने उन शास्त्रों के पेश होने के लिए आपह नहीं किया श्रीर स्वतः उनको नहीं मँगवाया। जिस पत्त के कथन की पृष्टि हिन्दू शास्त्र से होती थी वह ते। भ्रदालत की इस विषय में सहायता देने का प्रयत्न स्वभावतः न करता. ग्रीर ग्रनुमानतः विरोधी पत्त को न्यायालयों में पेश करने के लिए कठिनता से प्राप्त होनेवाली हस्त-लिखित जैन प्रन्थों की प्राप्ति दुःसाध्य हुई होगी। खेद है कि श्राधुनिक न्यायाधीश, पुराने समय के तिरस्कृत "काज़ी" के समान श्रपना कर्तव्य यह नहीं समभता कि उचित निर्शाय करने के लिये सामश्री की संप्रहीत करे; वह कभी कभी उपस्थित सामशीपर ती श्रिषक छान-बीन कर डालता है, किन्तु सामग्री उसके समच संचित करनी ही पड़ती है। पश्चात् को मुक्दमात पर उसके निर्धय की ज्योति का प्रकाश पड़ता है श्रीर एक पूर्व निश्चित प्रमाख का उल्लङ्घन कराना किसी प्रकार से भी सहज कार्य नहीं है जैसा कि प्रत्येक वकील जानता है।

जैनियों ने तो मुसलमानों के आते ही दकान बन्द कर दी और क्रीब क्रीब नाम की तल्ती भी उठा दी। इन आक्रमण करनेवाली ने जैन धर्म के विरुद्ध ऐसा तीत्र हुंव किया कि उन्होंने जैन मन्दिरों श्रीर शास्त्रों को जहाँ पाया नष्ट कर दिया। साधारणतः लोग जैनियों को नास्तिक समभते थे (यद्यपि यह एक बड़ी भूल थी ) श्रीर इसी कारण से सम्भवतः उनकी मुसलुमान आक्रमण करने-वालों के हाथ से इतना कष्ट सहना पड़ा! जो कुछ भी सही. परिणाम यह हुआ कि जैनियों ने अपने शास्त्रभण्डार रचार्थ भूगर्भ में छिपा दिये, श्रीर वह प्रन्थ वहाँ पड़े पड़े चुहो श्रीर दीमको का भोज्य बन गये धीर गलकर धूल हो गये। पिछले दुखद अनुभव का परि-गाम यह हुआ कि मुगल राज्य के पश्चात जो विदेशी अधिकार हुआ. जैनी उसकी ग्रेगर भी भयभीत होकर तिरछी ग्राँख से देखते रहे. धीर यह केवल पिछले २० वर्ष की बात है कि जैन-शास्त्र किसी भाषा में प्रकाशित होने लगे हैं। सुभे सन्देह है कि कोई जैनी श्राज भी एक हस्तिलिखित प्रन्थ की मन्दिरजी में से लेकर श्रदा-लत के किसी कर्मचारी को दे दे। कारण कि शास्त्र विनय का उसके मन में बहुत बड़ा प्रभाव है श्रीर सर्वज्ञ वचन की धवज्ञा श्रीर श्रविनय से वह भयभीत है। जैन नीतियन्य ब्राह्मश्रीय प्रभाव से नितान्त निमुक्त हैं, यद्यपि जैन कभी कभी ब्राह्मणों की अपने शास्त्रों बाँचने अथवा धार्मिक तथा लै। किक काय्यों के लिए स्रष्टायता लेते हैं।

मेरी समभ में यह नहीं धाता कि इस बात से कि जैनी बाह्मकों से काम लेते हैं यह कैसे अनुमान किया जा सकता है कि जैन ''हिन्दू डिस्सेंटर्ज़'' हैं। क्या ऐसी घाशा की जा सकती है कि ऐसे दे। समाजों में जो एक ही देश में ग्रज्ञात प्राचीन काल से साथ साथ रहती सहती चली छाई हैं. नितान्त पारस्परिक व्यवहार न होंगे। बात यह है कि जैन धर्म का संख्या-वर्धक-चेत्र विशेष करकं हिन्दू समाज ही रहा है, श्रीर गत समय मे जैनियां श्रीर हिन्दु श्रों में पारस्परिक विवाह बहुत हुआ करते थे। ऐसे विवाहीं से उत्पन्न सन्तान कभी एक धर्म को कभी दसरे धर्म का मानती थी, धीर कभी उनके श्राचार-विचार में दोनों धर्मों के कुछ कुछ सिद्धान्त सम्मिलित रहते थे, श्रीर इस कारण से भनभिज्ञ विदेशी ती क्या श्रल्प-बुद्धि स्वदेशी भी भ्रम में पड सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त कहीं कहीं जैन धर्मानुयायी बिलकुल नहीं रहे, किन्तु जैन मन्दिर वहाँ श्रभी पाये जाते हैं। उन मन्दिरों के दैनिक पूजा-प्रवन्ध के वास्ते ब्राह्मण पुजारी को रखना ही पडता है : इन सब बातों से ५०-६० वर्ष पूर्व ते। गैरजानकार विदेशी धनभिज्ञ हो सकता था, किन्तु भ्राज-कल के एक भारतीय प्रनथकर्ता की ऐसी अनिभन्नतः चन्तव्य नहीं है। उसको तो अपने विचार प्रकाशित करने कं पूर्व इन सब बातों का विशेष करके भले प्रकार अध्ययन करना उचित है।

\* \* \* \*

श्रव केवल शेष इतना ही रह गया है कि इस नियम की—िक हिन्दु-लॉ जैनियों पर लागृ होगा, यदि उनका कोई विशेष रिवाज प्रमाणित न हो—प्रारम्भिक इतिहास की खोज की जावे। महाराजा गोविन्दनाथ राय ब० गुलालचन्द वग़ैरह के मुक्दमें का जिसका फ़ैसला सन् १८३३ में प्रेसीडेन्सी सदर कोर्ट बङ्गाल ने किया धौर जिसमें जैन-लॉ व जैन शास्त्रों का स्पष्टतया उन्नेख हुआ, पहिले ही हवाला दिया जा जुका है। धनुमानतः यह जैनियों का सबसे पिहला मुक्दमा है जो छपा है। मैंने उस मुक्दमे पर भी जो बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट्स की १० वों जिल्द के सफ़े २४१ से २६७ पर उद्धृत है एक हद तक रायज़नी कर ली है।

मुसम्मात चिम्नी बाई ब० गट्टो बाई का मुक्दमा जिसका फैसला सन् १⊏५३ ई० में हुद्या ( नज़ायर्स सदर दीवानी श्रदात्वत सूचे जात मगुर्बी व शुमाली ६३६ उल्लिखित ६ एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट्स सका ३-६४) इनके पश्चात् इमारी तवज्जह का श्रिधकारी है। इस मुक्दमें में स्पष्टतया देखा जा सकता है कि जैनियों के हिन्दू डिस्सेण्टर्स ( Dissenters ) समभे जाने का फल कितना बुरा जैन-लॉ के लिए हुआ। क्योंकि उसमें यह सिद्ध किया गया कि "जैनियों के भगड़ों में जैन-लॉ के निर्मायार्थ अदालत के पण्डित की सम्मति लेने की कोई श्रावश्यकता नहीं है जब कि एक ऐसे फिक्नें के सिद्धानत को विषय में जो स्वीकृत रीति से हिन्दू समाज में से निकला ( Dissenting sect ) है उसकी सम्मति का श्रादर एक पचनाला नहीं करता है, बल्कि मुद्द्या के ऊपर इस बात का भार डालता है कि वह असली मत के कानून से अपने फिर्क़ की स्वतन्त्रता को जिस प्रकार उससे हो सके प्रमाणित करे। धीर यह बात श्रमर वाक-याती है।" इस अन्तिम वाक्य का तात्पर्य यह है कि यदि ज़िले की दोनों अदालतें ( इब्तिदाई व अपील ) इस विषय में सहमत हों कि मुद्दया दिन्दू-लॉ से अपने फिर्क़े की स्वतन्त्रता के प्रमाणित करने में असमर्थ रही तो हाईकोट ऐसी मुत्ति फिक तजवीज के विरुद्ध कोई उज़र नहीं सुनेगी। तिस पर भी इस मुक़द्दमें में यह करार दिया गया कि जैनियों का यह इक है कि "वह अपने ही शास्त्रों के अनुसार श्रपने दाय को भगड़ों का निर्धाय करा सके ।'' फ़ैसले में यह भी बताया गया है कि ''जैनियों के प्रमाणित नीति शास्त्रों के न होने के कारण ध्रदालत इस बात पर बाध्य हुई कि साची के श्राधार पर भगड़े का निर्धाय करे।''

बमुक्दमे हुलास राय ब० भवानी जे। छापा नहीं गया है और जिसका फ़ैसला ७ नवम्बर सन् १८५४ को हुआ था (इसका हवाला ६ एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट्स में पृष्ठ ३-६६ पर है) फिर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जैनी किस लॉ के पावन्द हैं। इसकी निस्वत तन्की हैं इन शब्दों में क्षयम की गई'——

''श्राथा श्रावगी कौम हिन्दू-लॉ को मानते हैं या नहीं ? यदि वे हिन्दू-लॉ के पाबन्द नहीं हैं तो क्या उनका कान्न विधवा को पित की स्थावर सम्पत्ति में इन्तकाल का हक देता है ? श्राया श्रावगी कौम के नियमों के श्रनुसार विधवा मालिक कामिल जाय-दाद की होती है, या उसका हक केवल जीवन पर्यन्त ही है ?'' हीराने मुक्दमे में न्यायाधीश की जैनशास्त्रों के श्रस्तित्व का समान्वार कुछ जैन गवाहों द्वारा, जिनका वयान कमीशन पर दिल्ली में हुशा, मालूम हुशा। मगर हाईकोर्ट में इस शहादत पर श्राचेप किया गया कि गवाहान ने श्रपने बयान बिना सीगन्द के दिये थे। इस-लिए वहां से मुक्दमा फिर श्रदालत इन्तदाई में नये सिरे से सुने जाने के लिए वापिस हुशा। परन्तु श्रन्ततः पारस्परिक पञ्चायत द्वारा उसका फ़ैसला हो गया। मगर जैन-लॉ के वारे में यह श्रावश्यकीय वात फ़ैसले में दर्ज है कि ''धार्मिक विषयों में श्रावगी लोग श्रपने ही धर्म शास्त्रों के नियमों पर कार्यबद्ध होते हैं।''

इसके पश्चात् एक मुक्दमा सन् १८६० का है (मुन्नूलाल ब० गोकलप्रसाद जो नज़ायर सदर दीवानी ग्रदालत एन० डब्स्यु० पी० सन् १८६० में पृष्ठ २६३ पर प्रकाशित है और जिसका हवाला ६ पन० डब्स्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोर्ट्स पृष्ठ ३-६६ पर मिलता है)। इस मुक्दमे में पहिले पहिल यह ते हुमा था कि "श्रावगी फ़रीकैन (पिचयों) के दाय के कगड़े जैन-लॉ के अनुसार ते होने चाहिएं, जिसका निर्धय श्रेष्ठतम साची से जी प्राप्त हो सके करना चाहिए।" इस धामह के साथ यह मुक्दमा श्रदालत श्रव्वल में नये सिरे से सुने जाने के लिए वापिस हुआ। जब फिर यह मुक्दमा हाईकोर्ट में पहुँचा तो वहाँ पर हर दो पिचयों की श्रीर से यह मान लिया गया कि "श्राविगयों की कौम के कोई धार्मिक या नीति के शास्त्र नहीं हैं जिनके श्रनुसार इस प्रकार के विषयों का निर्धय पूर्ण रीति से हो सके।"

खेद ! जैन शास्त्रों की दशा पर ! जैनियों के अपने शास्त्रों के छिपा डालने के स्वभाव की बदौलत हिन्दू वकील जे। मुकदमें में पैरवी करते थे जैन शात्रों के ग्रस्तित्व से नितान्त ही ध्रनभिज्ञ निकले। ग्रीर तिस्न पर भी जैनियों की घेर निद्रा न खुली !

इसके पश्चात् विहारीलाल ब असुखवासीलाल का सुकृदमा जो सन् १८६५ ई० में फ़ैसल हुआ ध्यान देने योग्य है। इस सुकृदमें में यह तय हुआ कि ''जैन लोगों के ख़ानदान हिन्दू शास्त्रों के पाबन्द नहीं हैं।'' पश्चात् के सुकृदमे शम्भूनाथ ब० ज्ञानचन्द (१६ इलाहाबाद० ३७६—३८३) में इस निर्णय का अर्थ यह लगाया गया कि यह परिशाम माननीय होगा यदि कोई रिवाज साधारण शास्त्र अर्थात् कृतन्त को स्पष्टतया तरमीम करता हुआ पाया जावे। परन्तु जहाँ ऐसा रिवाज नहीं है वहाँ हिन्दू-ला के नियम लागू होंगे।

इसके पश्चात् का मुक्दमा बङ्गाल का है (प्रेमचन्द पेपारा ब० हुलासचन्द पेपारा—१२ वीक्को रिपोर्टर पृष्ठ ४-६४)। इस मुक्दमे की तजवीज़ में भी जैन शास्त्रों का उल्लेख है धीर ध्रदालत ने तजवीज फ़रमाथा है कि "न तो हिन्दू-लाँ में और न जैन शास्त्रों ही में कोई ऐसा नियम पाया जाता है कि जिसके अनुसार पिता अपने वय:प्राप्त (बालिग्) पुत्रों की परवरिश करने के लिए बाध्य कहा जा सके।" निरसन्देह यह नितान्त वही दशा नहीं है कि जहाँ एक सीधे (Affirmative) रूप में किसी बातका अस्तित्व दिखाया जावे, अर्थात् यह कि फ़लाँ शास्त्र में फ़लाँ नियम उल्लिखित है। परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि अदालत ने यह नहीं फ़रमाया कि जैनियों का कोई शास्त्र नहीं है और न यह कि जैनी लोग हिन्दु-लां के पावन्द हैं।

सन् १८७३ ई० में हमको फिर हीरालाल ब० मोहन ब सु० भैरो के मुकदमे में (जो छापा नहीं गया, परन्तु जिसका हवाला ६---एन० डब्ल्यु भी० हाईकोर्ट रिपोर्ट स पृष्ठ ३-€---४०० पर दिया गया है ) जैन-ला का पृथक रूप से श्रास्तत्व मिलता है। इसको अदालत अपील जिला ने स्वीकार किया और इसकी निस्वत इन शब्दों में अपना फैसला फरमाया कि "मुकदमा का निर्धाय जैनी लोगों के कानृत से होगा। हिन्दू ला की जैतियों पर इससे अधिक पाबन्दो नहीं हो सकती जितनी योरोपियन खुदापरस्तो पर हो सकती है।'' मगर हाईकोर्ट में घटनात्रों ने अपना रूप बदला। बुद्धिमान जज महोदयों ने अपनी तजवीज में लिखा है कि "अपी-लान्ट की श्रोर से यह बहस नहीं की जाती है कि हिन्दू-लॉ बहै-सियत हिन्दु-लॉ के जैनियों से सम्बन्धित है। परन्तु उनकी यह बहस है कि हिन्दू-लॉ और जैन-लॉ में इस विषय की निस्वत कोई धन्तर नहीं है कि विधवा किस प्रकार का अधिकार पति की सम्पत्ति में पाती है।" अन्ततः अदालत मातहत को कतिपय तनकी हें वापस हुई जिनमें एक तनकीह यह भी यो कि जैन-ला के भ्रतुसार

विधवा किस प्रकार का अधिकार रखती है। अदालत अपील जिला ने फिर यही तजबीज फ़रमाया कि जैन-विधवा मालिक कामिल वश्र क्लियार इन्तकाल होती है। जैन मुहई ने यहाँ भी यही शहा-दत पेश की थो कि हिन्दू-लॉ मुक्द में से सम्बन्धित है। परन्तु जज महोदय ने इस पर यह फ़ैसला फ़रमाया कि "इन गवाहों ने जिरह में इस बात को खोकार किया है कि वह कोई उदाहरण नहीं बता सकते हैं कि जहाँ हिन्दू-लॉ के अनुसार निर्णय किया गया हो और कारण वश उनको यह मानना पड़ा कि ऐसे उदाहरण इनको मालूम हैं कि जहाँ पर हिन्दू-लॉ की पाबन्दो नहीं हुई।" आगे अपील होने पर हाईकोर्ट ने निर्णय फ़रमाया कि इस बात के प्रमाणित करने के लिए कि जैनियों के लिए हिन्दू-लॉ से पृथक्ता करनी चाहिए शहाहत अपर्याप्त है। और जैन-विधवा के अधिकार हिन्दू-विधवा से विरुद्ध नहीं हैं। हाईकोर्ट ने वाक्यात पर भी जज से अस-मित प्रकट की और अपील डिगरी कर दिया।

यह मुक्तमा एक उदाहरण है उस दिक्त का जो एक पची की उठानी पड़ती है जब वह किसी रिवाज के प्रमाणित करने के लिए विवश होता है। इस प्रकार का एक धौर मुक्तमा छज्जूमल ब० कुन्दनलाल (पंजाब) ७० इन्डियन केसेज़ पृष्ठ ८३८ पर मिलता है। यह १८२२ ई० का है। धाज कुछ भी सन्देह जैन-विधवा के धिकारों की निस्वत नहीं है और सब घदालते इस बात पर सहमत हैं कि वह मालिक कामिल बध्यस्तिर इन्तक़ाल होती है। मगर खेद ! कि जो शहादत मुद्दाले ने मुक्दमा ज़ेरबहस (हीरालाल ब० मोहन व मु० भैरा) में पेश की थी वह ध्रपर्याप्त पाई गई यद्यपि उसमें कुछ उदाहरण भी दिये गये थे और उनके विरोध में कोई भी उदाहरण नहीं था।

यह दशा वातावरण की थी धीर यह सूरत कानून की उस समय जब कि सन् १८७८ ई० में प्रोवी कैं।सिल के समच यह विषय शिवसिंह राय व० मु० दाखे। के प्रसिद्ध मुक्दमे के ऋपील में निर्ध-यार्थ पेश हुआ। ( मुक्दमा की रिपोर्ट १ इलाहाबाद पृष्ट ६८८ व पश्चात के प्रष्टों पर है )। अब यह मुकदमा एक प्रमाणित नज़ीर है जैसा कि प्रीवी कौंसिल के सब मुकदमात उचित रीति से होते हैं। मुकदमा मेरठ के ज़िले में लडा था श्रीर श्रपील सीधी इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी। हाईकोर्ट की तजबीज़ छठी जिल्द एन० डब्ल्यु० पी० हाईकोर्ट रिपोट्<sup>९</sup>स में ३८२ से ४१२ पृष्ठों पर **उ**क्कि-खित है। मुहइया का जो एक जैन-विधवा थी दावा था कि वह अपने पति की सम्पत्ति की पूर्णतया अधिकारिकों है और उसकी बिना श्राज्ञा व सम्मति किसी व्यक्ति के इत्तक लेने का श्राधिकार प्राप्त है। जवाब दावा में इन बातों से इन्कार किया गया था श्रीर यह उज उठाया गया था कि जैन लोगों का कानून उस नीति शास्त्र से जा दिन्दू-लॉ के नाम से विदित है विभिन्न नहीं है। पहिलो एक केवल कानूनी दोष के कारण दावा अदालत अव्वल में खारिज हुआ मगर अपील होने पर हाईकोर्ट से पुनः निर्माय के लिए वापस हुआ। हाईकोर्ट से दोनों पिचयों के वकीलों ने प्रार्थना की थी कि वह उचित हिदायात मुक्दमा के निर्णयार्थ अदालत इन्तदाई की करे, श्रीर बुद्धि-मान जज महोदयों ने इन हिदायात के दै।रान में करमाया कि "जैनियों का कोई लिखा हुआ कानून दाय का नहीं है" श्रीर उनके कानून का पता केवल रिवाजी के एकत्रित करने से जी उनमें प्रच-लित हों लग सकता है। जज मातहत महादय ने इन हिदायते! पर पूरा-पूरा अमल किया, और बड़ी जाँच के पश्चात् दावा को डिमी किया। अपील में हाईकोर्ट ने ब्यौरेवार ग्रीर मेहनत के

साथ कुल नज़ीरों का निरीचय किया श्रीर धपना हुक्म सुनाया। श्रीर शायद उस दशा में जिसमें मुक्दमा लड़ा था धीर कोई हुक्म सम्भव न था । इस एकदम यह कह सकते हैं कि निर्माय जैननीति नियमें। कं अनुसार है और इसकी अपेचा किसी को आचेप का श्रवसर नहीं मिल सकता है। परन्तु झावश्यकीय ध्यान देने योग्य बातं इस फ़ैसले की युक्तियाँ हैं छीर यह कि इसका जैन-लॉ के धास्तित्व व उसकी स्वतन्त्रता के विषय में क्या प्रभाव पड़ा, धीर धागामी समय में पड़ने का गुमान हो सकता है। इस फैसले में दो भारी गुल्तियाँ वाक्यात की हाईकोर्ट ने की हैं। पहिली तेर यह कल्पना है कि "ग्यारह बारह शताब्दियों से अधिक से जैनी लोग वेदों के मत से पृथक हो गये।" जी प्रारम्भिक योरीपियन खोजियों की जल्दबाज़ी का परिग्राम है, श्रीर जिनकी सम्मति से श्रव भारतीय खोज का प्रत्येक सन्ना जानकार श्रसहमत होता है (देखा इन्साइक्कोपीडिया ग्रीफ रिलीजन व ईथिक्स जिल्द ७ पृष्ठ ४६५) । यह गुलत राय भगवानदास तेजमल ब० राजमल (१० बम्बई हाईकोर्ट रिपोर्ट्रास पृष्ठ २४१) के मुक्दमें में एल्फिस्टन की हिस्ट्री श्रीर कुछ अन्य युक्तियों के श्राधार पर मान ली गई श्री श्रीर पश्चात् कं कुछ मुकदमात में दोहराई भी गई थी ! मुख्य ग्रंश इस गस्ती का यह है कि जैन मज़हब ईस्वी संवत् की छठी शताब्ही में बुद्ध मत की शाखा के तीर पर प्रारम्भ हुआ श्रीर बारहवीं शताब्दी में उसका पतन हुआ। परन्तु जैसा कि पहिले कहा गया है आज यह बात नितान्त निर्मृल मानी जाती है।

दूसरी ग़लती जो इस तजवीज़ में हुई वह यह है कि जैनियों के कोई शास्त्र नहीं हैं। धाज हम इस प्रकार की व्याख्या पर केवल हैंस पढ़ेंगे। पचास वर्ष हुए जब कदाचित इसके लिए कुछ मीक़ा

हो सकता था, यदि कुछ शास्त्रों के नाम किन्हों मुक्दमात में न ले दिये गये होते। इससे अदालत के दिल में रुकावट होनी चाहिए थी। तो भी यह कहना आवश्यकीय है कि बुद्धिमान् जन महोन्द्यों ने पूरी पूरी छान-बीन की कोशिश की थी और तिस पर भी यदि जैन-लॉ अग्राप्त रूप से ही विख्यात रहा तो ऐसी दशा में यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे बिला लिहाज़ समय के उसके उपलब्ध की प्रतीचा करते रहते! स्वयं जैनियों की अन्याय का बीभ अपने कन्धों पर उठाना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी तनकोह जो इस मुक्दमें में हुई थी इन शब्दों में थी। "जैनी लोग किस शास्त्र या टेक्स्ट बुक (Text-book) के पावन्द हैं?" इस तनकोह के अन्तर्गत हर दो पचवालों को सुझवसर प्राप्त था कि वह जैन-ला का अस्तित्व आसानी सेप्रमाणित कर सकें। परन्तु एक पच को तो प्रलोभन ने अन्या बना दिया था, और दूसरे को उन कुल बाधाओं का सामना करना पड़ता था जिन्होंने अभी तक पूर्णतया जैन शास्त्रों को अदालतों में पेश होने सेरोक रक्या है।

प्रांवी कौंसिल में बुद्धिमान बैरिस्टरों से, जिन्होंने मुक्दमा की पैरवी की, यह ब्राशा नहों ही सकती थी कि वे जैन-ला के ब्रस्तित्व के बारे में अधिक जानकारी रखते होंगे। धौर रेस्पान्डेन्ट के कौंसिल के हक में तो हिन्दुस्तान की दोनों अदालतों की तजवीजें सहमत थीं फिर वह क्यों जैन-ला की सहायता की अपने प्राकृतिक कर्तव्य के विरुद्ध चलकर ब्राता। रहा अपीलाण्ट का कौंसिल। मगर उसके लिये बयान तहरीरी के विरुद्ध जैन-ला के श्रिस्तित्व धौर उसकी स्वतन्त्रता की घोषणा करना धपने मविकल के श्रिमप्रायों की विरुद्धता करना होता। इस दशा में बहुस मुख्यतः किन्हों किन्हों कान्त्री नियमों पर होती रही जिनका सम्बन्ध रिवाज से है और

शहादत की तुलना से जिससे रिवाज प्रमाणित किया जाता है। तो भी प्रीवी कैंसिल के लाट महोदयों ने कुछ बड़े गम्भीर जुमले इस सिलसिले में लिखे हैं कि जैनियों का अधिकार है कि वह धपनी ही नीति व रिवाजों के अनुसार कार्यवद्ध हों। पृष्ठ ७०२ पर वह फरमाते हैं—

"उन्होंने (हाईकोर्ट के जजों ने) भूतपूर्व नज़ीरों के अध्ययन से यह परिणाम निकाला कि वह इस परिणाम के विरुद्ध नहीं ये कि किन्हीं किन्हीं विषयों
में जैनी लोग मुख्य रिवाज व नीतियों के बद्ध हों, और यह कि जब यह निश्चयात्मक ढङ्ग से प्रमाणित हो जावें तो उनको लागू करना चाहिए। अपीलान्ट
के सुयोग्य कोंसिल ने जिसने इस मुक्दमा की बहस प्रीवी कैंसिल के लाट
महोदयों के समन्न की इस परिणाम की सत्यता में किसी प्रकार का विवाद
उठाने के योग्य अपने की नहीं पाया। यह अवश्य आअर्थजनक होता यहि
ऐसा पाया जाता कि हिन्दुस्तान में जहीं बृटिश गवर्नमेंट की न्याय युक्ति में कि
जिसके अनुसार सार्वजनिक ढङ्ग से साधारण कानून से चाहे वह हिन्दुओं का
हो या मुसलमानों का एक बृहत् प्रथकत्व की गुझाइश रक्षवी गई है अदालतों
ने जैनियों की बड़ी और धनिक समाज को अपने मुख्य नियमों और रिवाजों के
अनुसरण करने से रोक दिया हो, जब कि यह नियम व रिवाज यथेष्ट सान्नी के
आधार पर पेश किये जा सकते हों और उचित रीति से बयान किये जा सकें,
और सार्वजनिक सम्मति अथवा किसी अन्य कारणों से आन्नेप के योग्य नहीं।''

इस प्रकार यह मुक्दमा निर्णय हुआ जो उस समय से बराबर नज़ीर के तीर पर प्रत्येक अवसर में हिन्दुस्तानी अदालतों में जहाँ जैनी वादो प्रतिवादों में यह प्रश्न उपन्न होता है कि वह किस कानून से बद्ध हैं पेश होता है। यह कहना आवश्यकीय नहीं है कि प्रीवी कौंसिल के फ़ैसले उच्चतम कोटि के प्रमाणित नज़ायर होते हैं जो नि:सन्देह उनके लिए उचित मान है, इस अपेचा से कि वह एक ऐसे बोर्ड (अदालत) के परिणाम होते हैं कि जिसमें संसार के योग्यतम न्यायविक्व व्यक्तियों में से कुछ न्यायाधीश होते हैं। और

यह भी कहना श्रनावश्यकीय है कि प्रीवी कैंसिल के खाट महोदय जो युक्तियों के वास्तिवक गुणों के समभने में कभी शिथिल नहीं प्रमािणत हुए हैं आगामी काल में पूर्णतया उन नये श्रीर विशेष हालात (घटनाश्रों) पर जो शिवसिह राय ब० मु० दाखो के फ़ैसले की तिथि के पश्चात् से हस्तगत या प्रमािणत हुए हैं, विचार करेंगे जब कभी यह नवीन सामग्री उनके समस्त नीति व नियमों के कम में नियमानुसार पेश होगी!

संचेपत: यह राय कि जैनी हिन्द-लॉ के श्रनुयायी हैं इस कल्पना पर निर्धारित है कि जैनी हिन्दू मत से विभिन्न होकर पृथक हुए हैं। मगर यह कल्पना स्वयं किस घ्राधार पर निर्धारित है ? केवल प्रारम्भिक अर्थ योग्यता प्राप्त योरोपियन खोजियों के भूलपूर्ण विचार के हृदय में बने रहनेवाले प्रभाव पर, धीर इससे न न्यन पर न श्रधिक पर कि जैनियों का छठी शताब्दी ईस्वी सन में श्रारम्भ हुआ जब कि बुद्ध मत का पतन प्रारम्भ हो गया था श्रीर जब प्रच-लित धर्म हिन्दू मत था। अब यह गल्ती दूर हो गई है। जाकीबी श्रादि पूर्वी शास्त्रों के खोजी श्रव जैन मत को २७०० वर्ष से श्राधिक श्रायु का मानते हैं परन्तु श्राभी तक जैनी Dissentership ( धर्मच्युत विभिन्न शाखा होनेवाले स्वरूप ) से मुक्त नहीं हुए हैं। यदि बुद्ध मत की शाखा नहीं तो तुम हिन्दू मत से मतभेद करके प्रादुर्भाव होनेवाले तो हो सकते ही हो! यह वर्तमान काल के योग्य पुरुषों की सम्मति है। इस सम्मति के अनुमोदन में प्रमाण क्या है ? मगर हां बुद्धिमान की सम्मति के लिए प्रमाण की ब्रावश्यकता ही क्या है ? ब्रान्तरिक साची पूर्णत: इसके विरुद्ध है श्रीर वास्तव में एक ऐसे बुद्धिमान की सम्मति की श्रनुमोदन में लिये हुए है जिसने वर्षों की छानबीन के पश्चात सच्ची ग्राइवर्यजनक

बात को हुँ ह निकाला (देखे। शोर्ट स्टडीज़ इन दी साइन्स भ्रोफ़ कम्पेरेटिव रेलीजन) \*

जैन मत भीर हिन्दू मत के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में तीन बातें संभव हो सकती हैं अर्थात्—

- (१) जैन मत हिन्दू मत का बच्चा है।
- (२) हिन्दू मत जैन मत का बच्चा है।
- (३) देनों तत्कालीन भिन्न धर्म हैं जो साथ साथ चलते रहे हैं जिनमें से कोई भी दूसरे से नहीं निकला है।

इनमें से (१) केवल कल्पना है और उसके अनुमोदन में कोई आन्तरिक या बाह्य साची नहीं है! (२) आन्तरिक साची पर निर्धारित और इस बात पर स्थिर है कि वेदों का बास्तविक भाव अलङ्कारयुक्त है। और (३) वह आवश्यक परिणाम है जो उस दशा में निक नेगा जब किसी प्रवल युक्त के कारण यह न माना जावे कि हिन्दू शास्त्रों के भाव अलङ्कारयुक्त हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक खोजी हिन्दू शास्त्रों के अलङ्कारिक भाव से नितान्त ही अन-भिज्ञ रहे और उनकी वेदों के वास्तविक भाव का पता ही नहीं लगा। परन्तु इस विषय का निर्णय कुछ पुस्तकों में, जिनका पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, किया गया है (देखे। मुख्यत: दि की आफ़ नॉलेज व प्रैक्तिकल पाथ और कोन्फ्लएन्स आफ़ अोपोज़िट्स)। परन्तु

क डा॰ हमेन जाकोबी साहब ने कांग्रेस आफ़ दी हिस्ट्री श्रॉफ़ श्रोल रिली-जन्ज़ (सर्वधर्मों के इतिहास की कांग्रेस) के समस जैनमत के विषय में निम्निलिखित वाक्य कहे—''श्रन्त में मुक्ते श्रपने विध्वास के प्रकट करने दीजिए कि जैन धर्म एक स्वाधीन मत है, जो श्रन्य मत मतान्तरों से नितान्त भिन्न श्रीर स्वतन्त्र है। श्रीर इसलिए वह भारतवर्ष के दार्शनिक विचार श्रीर धार्मिक जीवन के समक्षते में श्रत्यन्त उपयोगी है।'' (जैनगज़ट [ श्रॅगरेज़ी ] सन् १६२० प्र० १०४)—श्रमुवादक।

यदि हम इस अलङ्कारयुक्त भाव की श्रोर हिष्ट न करें तो हिन्दू मत श्रीर जैन मत का किसी बात पर भी, जो वास्तविक धर्म सिद्धांती से सम्बन्ध रखती हो, सहयोग नहीं मिलेगा श्रीर दोनों विभिन्न श्रीर पृथक् होकर बहनेवाली सरिताश्रों की भाँति पाये जावेंगे, यदि एक ही प्रकार के सामाजिक सभ्यता श्रीर जीवन का ढङ्ग दोनों में पाया जावे।

अब जैन-लॉ की सुनिए ! ये शास्त्र, जो एकतित किये गये हैं, जाली नहीं हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख भी आरम्भ के दो एक मुक्दमों में आया है, यदाप इसमें न्यायालयों का कोई दोष नहीं है यदि उनका अस्तित्व अब तक स्वीकार नहीं हो पाया है। जैनियों ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है और न हिन्दू मत की या हिन्दू-लॉ को स्वीकृत किया है। बृटिश ऐडमिन्स्ट्रेशन की वह निष्पच पालिसी, कि सब जातियां और धर्म अपनी अपनी नीतियों के ही यद हों, जिसका वर्षान सर मोन्टेगो स्मिथ ने प्रो० कीं० के निर्णय में (ब मुक्दमा शिवसिहराय ब० मु० दाखों) किया अभी तक न्यायालयों का उद्देश्य है। तो क्या यह आशा करना कि शोध से शोध उस बड़ी भूल क दूर करने क निमित्त, जो न्याय और नीति के नाम से अनजान दशा में हो गई, सुअवसर का लाभ उठाया जावेगा निरर्थक है ?